K Karararararararakarakaraka B

# वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

६२२ ०.४ दिनाव,

खण्ड

34 of an long

सवामें अरिमान् पे. जुगलकिशोरजी मुख्तार अनेकान्त सम्पादन सरसावा

भारतीय ज्ञानपीठ काची, ग्रेट दुर्जी भारती बाद्द मेंट।



वीर ऐवा है 

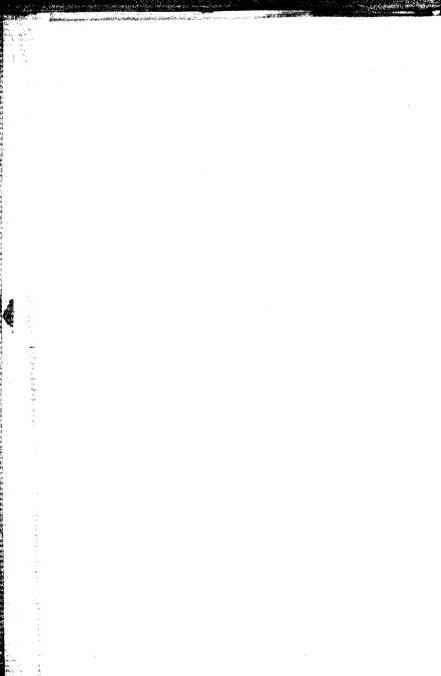

# जैन शासन

पं० सुमेरुचन्द्र दिवाकर शास्त्री न्यायतीर्थ B. A. L. L. B. सिवनी



भारतीय ज्ञानपीठ काशी।

# ग्रन्थमाला सम्पादक ऋौर नियामक— लड्मीचन्द्र जैन M.A. डालमियानगर

प्रकाशक श्रायोध्याप्रसाद गोयलीय मन्त्री भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गावुंड रोड, बनारस ।

प्रथम संस्करण

वीर नि. सं० २४७३ मई ४७

एक हजार प्रति



सुद्रक पृथ्वीनाथ भागेव भागेव भूषण प्रेस, गायधाट, बनारस ।



### उन तत्त्वजिज्ञासुत्र्योंको

जो सदैव तत्त्व-चिन्तनमें निमम रहते हैं; सत्य श्रीर श्रहिसा ही
जिनकी साधनाके श्रीर-छोर हैं; दुरायह तथा एकांगी
विचारोंसे चित्तको दूषित न कर जो समत्व श्रीर
समन्वय के मार्ग श्रपनाये हुए हैं; तथ्यको
परखते समय विश्वके विराट् स्वरूपको
विविध दृष्टिमङ्गियोंसे देखनेका
जिन्हें श्रभ्यास है—

सुमेरुचन्द्र दिवाकर

# विषय-सूची

| \$         | निवेदन                            | 4-6             |
|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 2          | प्राक्कथन                         | ७-१४            |
| ą          | द्यान्तिकी ओर                     | १               |
| ٧          | धर्मके नाम पर                     | ৬               |
| 4          | धर्म और उसकी आवश्यक्ता            | १०              |
| Ę          | धर्मकी आवारशिला-आत्मत्व           | १८              |
| G          | सृष्टि-स्वातन्त्र्य               | <b>२</b> ६      |
| ٦.         | परमात्मा और सर्वज्ञता             | ४१              |
| 9          | विश्वस्य रूप                      | ५२              |
| १०         | आत्मजागरणके पथपर                  | ६७              |
| ११         | संयम विन घडिय म इक्क जाहु         | ८२              |
| १२         | प्रबुद्ध-साधक                     | १००             |
| १३         | अहिंसाके आलोकमें                  | १३०             |
| १४         | समन्वयका मार्ग-स्यादाद            | १६३             |
| 24         | कर्म सिद्धान्त                    | १९५             |
| <b>9</b> & | आत्म जायतिके साधन-तीर्थस्थल       | <del>२</del> ३० |
| १७         |                                   | २५५             |
| 26         | इतिहासके प्रकाशमें                | २७६             |
| १९         |                                   | 800             |
| २०         |                                   | ३२१             |
| 28         | 2 4 4                             | ३७०             |
| २२         | परिशिष्ट-ग्रन्थकारसची, ग्रन्थसूची | 399-90          |

# निवेदन

जैन, बौद्ध, वैदिक—भारतीय संस्कृतिकी इन प्रमुख धाराओंका अवगाहन किये विना अपनी आर्यपरम्पराका ऐतिहासिक विकासक्षम हम जान नहीं सकते। सम्यताकी इन्हीं तीन सरिताओंकी त्रिवेगीका सक्षम हमारा वास्तविक तीर्थराज होगा और ज्ञानपीठके साधकोंका अनवरत यही प्रयत्न रहेगा कि हमारी मुक्तिका महामन्दिर त्रिवेणीके उसी सक्षमपर बने; उसी सक्षमपर महामानवकी प्राणप्रतिष्ठा है।

छप्त प्रन्थोंका उद्धार, अलभ्य और आवश्यक प्रन्थोंका मुलभीकरण, प्राकृत, अपभंश, संस्कृत, कन्नड और तामिलके जैनवाङ्मयका मूल और यथासम्भव अनुवादरूपमें प्रकाशन, ज्ञानपीठ ऐसे प्रयत्नोंमें लगा हुआ है और बराबर लगा रहेगा। इन कार्योंके अतिरिक्त सर्व-साधारणके लाभके लिये ज्ञानगीठने 'लोकोदय प्रन्थमाला'की योजना की है। इस प्रन्थमालांके अन्तर्गत हिन्दीमें सरल, सुलभ, सुक्चिपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की जायँगी। जीवनके स्तरको ऊँचा उठानेवाली कृतिके प्रत्येक रचियताको ज्ञानपीठ प्रोत्साहित करेगा, वह 'केवल नामगत प्रसिद्धिके पोछे नहीं दौड़ेगा। काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, इतिहास — पुस्तक चाहे किसी भी परिधिकी हो परन्तु हो लोकोदयकारिणी।

प्रस्तुत पुस्तक 'जैनशासन'में जैनधर्मके प्रमुख सिद्धान्तोंका परिचय और जैन संस्कृतिकी विभिन्न प्रगतियोंका आधुनिक दृष्टिकोणसे दिग्दर्शन करानेका प्रयत्न किया गया है। पुस्तककी विशेषता इसकी शैली और विषयके प्रतिपादनमें है। जैनधर्मपर कई परिचयात्मक पुस्तक छिखी गई हैं। यह पुस्तक उसी दिशामें एक और अगला कदम है। लेखक दिगम्बर समुदायके ख्यातनामा विद्वान हैं। परम्परागत मान्यताओं के विषयमें उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। उन्होंने अनेक शास्त्रीय गहन विषयों को सरल और सुबोध बनाकर धर्मके सहज सुन्दर रूपके दर्शन करानेका प्रयत्न किया है। उन्हें इसमें पर्याप्त सफलता मिली है।

'जैनशासन'का केन्द्रबिन्दु जीवनकी उपलब्धि है—वह जीवन जो सारे प्राणियोंके लिए सम्पूर्ण सुखकी कल्पना करता है और उसकी प्राप्ति के उपाय बताता है। इस रूपमें जैनधर्म किसी समुदायविशेषका धर्म नहीं, वह मानवमात्र-प्राणीमात्र-का धर्म है, तत्त्वचर्चामें और दार्श-निक ऊहापोहमें सभीका मत एक नहीं होता। भारतीय दर्शन मत-विभिन्नताके कारण ही समृद्ध है। दार्शनिक चर्चाके प्रसंगमें लेखकने अनेक स्थलोंपर ऐसे तर्क और प्रमाण दिये हैं जो कई दार्शनिक विद्वानोंके लिए चुनौती हैं। जहाँ शुद्ध धर्मतत्त्वका वर्णन है, वहाँ बुद्धि और भावनाका ऐसा सुन्दर सामञ्जस्य हुआ है कि चुनौतीकी गुंजायश ही नहीं। पुस्तकमें स्थान-स्थानपर इलोक, दोहे, छन्द, शैर और अन्य उद्धरण देकर लेखकने तर्ककां निरर्थक कर दिया है-पाठकको वहीं तत्त्वकी सहज प्राप्तिका आनन्द मिलता है। विद्वान लेखकने जिस आत्म-शुद्धि और धर्म-प्रचारकी भावनासे पुस्तक लिखी है, भारतीय बानपीठने उसी भावनासे प्रकाशनका उत्तरदायित्व लिया है। इस लेखकके प्रति हृदयसे आभारी हैं।

डालमियानगर, अश्वयतृतीया २००४ २३।४।४७

लक्ष्मीचन्द्र जैन

#### पाक्-कथन

भारतवासियों के अन्तः करणमें धर्मतत्त्वके प्रति अधिक आदर भाव विद्यमान है। सामान्यतया धर्मोंपर दृष्टिपात करें, तो उनमें कहीं-कहीं इतनी विविधता और विचित्रताका दर्शन होता है, कि वैद्यानिक दृष्टि-विशिष्ट व्यक्तिके अन्तः करणमें धर्मके प्रति अनास्थाका भाव जागृत हो जाता है। कोई-कोई सिद्धान्त अपनेको ही सत्यकी साक्षात् मूर्चि मानकर यह कहते हैं, तुम हमारे मार्गपर विश्वास करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जायगा। कार्य तुम्हारा कुछ भी हो, केवल विश्वासके कारण परमात्मा तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और अपनी विशेष कृपाके द्वारा तुम्हें कृतार्थ करेगा। इस सम्बन्धमें तर्ककी तर्जनी उठाना महान् पाप माना जाता है। ऐसी धार्मिक पद्धतिको विचारक व्यक्ति अन्तिम नमस्कार करता है और हृदयमें सोचता है, कि यदि धर्ममें सत्यकी सचा विद्यमान है, तो उसे अग्नि-परीक्षासे भय क्यों लगता है ?

कोई लोग धर्मको अत्यन्त गंभीर, सूक्ष्म बता कहते हैं कि धर्मका समझना 'टेढ़ी खीर' है। जिस व्यक्तिके पास विवेक-चक्षु विद्यमान हैं, वह टेढ़ी खीरकी बातको स्वीकार नहीं कर सकता। वह तो अनुभव करता है, कि धर्म टेढ़ा या वक नहीं है। हृदय और जीवनकी वक्रता या कुटिलताको दूरकर सरलताको प्रतिष्ठित करना धर्मका प्रथम कर्चव्य है। इस युगका जीवन इतना कृत्रिम, कुटिल तथा योथा हो गया है, कि उसके प्रभावसे नीति, लोकव्यवहार, धर्माचरण आदि सबमें कृत्रिमताका अधिक अधिवास हो गया है।

अनुभव और विवेकके प्रकाशमें यथार्थ धर्मका अन्वेषण किया जाय, तो विदित होगा, कि आत्माकी असल्यित, स्वभाव, प्रकृति अयवा अकृतिम अवस्थाको ही धर्म कहते हैं अयवा कहना चाहिए। हम कहते हैं 'आपसमें छड़ना, झगड़ना कुर्चोका स्वभाव है, मनुष्यका धर्म नहीं है।' इससे स्पष्ट होता है कि धर्म 'स्वभाव'को चोतित करता है। विकृति, कृत्रिमता, विभावको अधर्म कहते हैं। जिस कार्यप्रणालीसे आत्माके स्वाभाविक गुणोंको छुपानेवाला विकृतिका परदा दूर होता है और आत्माके प्राकृतिक गुण प्रकाशमान होने लगते हैं, उसे भी धर्म कहते हैं। मोहरूपी भिन्न-भिन्न रंगवाले कांचोंसे धर्मका दर्शन, विविध रूपमें, होता है। मोहरूपी भिन्न-भिन्न रंगवाले कांचोंसे धर्मका दर्शन, विविध रूपमें, होता है। मोहमयी कांचका अवलम्बन लोड़कर प्राकृतिक हिंधे देखों, तो यथार्थ धर्म एक रूपमें उपलब्ध होता है। राग, हेष, मोह, अज्ञान, मिथ्यात्व आदिके कारण आत्मा अस्वाभाविकताके फन्देमें फंसी हुई है। इनके जालवश ही यह पराधीन, दीन हीन, दुःखी बनी हुई संसारमें परिश्रमण किया करती है। इन विकृतियोंका अभाव हुए बिना यथार्थ धर्मकी जाग्रति असंभव है। विकारोंके अभाव होनेपर यह आत्मा अनतशक्ति, अनंतज्ञान, अनन्त आनन्द सहश अपूर्व गुणोंसे आलंकित हो जाती है।

विकारोंपर विजय प्राप्त करनेका प्रारंभिक उपाय यह है, कि यह आत्मा अपनेको दीन, हीन, पितत न समझे। इसमें यह अखण्ड विश्वास उदित हो कि मेरी आत्मा ज्ञान और आनन्दका सिन्धु है। मेरी आत्मा अविनाशी तथा अनन्तशक्ति-समन्वित है। विकृत जड़श्कित्योंके संपर्कसे आत्मा जड़-सा प्रतीत होता है, किन्तु यथार्थमें वह चैतन्यका पुञ्ज है। अज्ञान, असंयम तथा अविवेकके कारण यह जीव हतज्जुद्धि हो अनेक विपरीत कार्य कर स्वयं अपने कल्याणपर कुठाराधात किया करता है। कभी-कभी यह कल्पित शक्तियोंको अपना भाग्यविधाता मान मानवोचित पुरुषार्थ तथा आत्मनिर्मरताको भी भुला देता है। बड़ी कठिनतासे सत्समागम द्वारा अथवा अनुभवके द्वारा इसे यह

दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, कि जीव अपने भाग्यका स्वयं निर्माता है। यह हीन एवं पापाचरण कर किसीकी कृपासे उच्च नहीं बन सकता। श्रेष्ठ पद प्राप्ति निमित्त इसे ही अपनी अधोमुखी संकीर्ण प्रवृत्तियोंका परित्याग कर उदात्त, उज्ज्वल तथा आलोकमय भावनाओं तथा प्रवृत्तियों को प्रबुद्ध करना होगा।

जीवनमें उच्चताको प्रतिष्ठित करनेके लिए साधकको उचित है कि वह संयम तथा सदाचरणकी अधिकसे अधिक समाराधना करे। असंयमपूर्ण जीवनमें आत्मा राक्तिका संचय नहीं कर पाता। विषयोग्सुख बननेसे आत्मामें दैन्य, परावलम्बनके भाव पैदा होते हैं। इसमें राक्तिका क्षय होता है, संग्रह नहीं। संयम (Self Control) और आत्मावलम्बन (Self-reliance) के द्वारा यह आत्मा विकासको प्राप्त होता है। इससे आत्मामें अद्भुत राक्तियोंकी ज्यति होती है। अपने मन और इंद्रियोंको वरामें करनेके कारण साधक तीन लोकको वरामें करने योग्य अपूर्व राक्तिका स्वामी बनता है। इतना ही क्यों, इन सद्वृच्चियों के द्वारा यह परमात्मपदको भी प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार सूर्यकी किरणें विशिष्ट कांच द्वारा केन्द्रित होनेपर अग्नि उत्पन्न कर देती हैं, हसी प्रकार सदाचरण, संयम सहश साधनोंके द्वारा चित्तवृच्चि एकाग्र होकर ऐसी विलक्षण राक्ति उत्पन्न करती है, कि जन्म जन्मान्तरके समस्त विकार तथा दोष नष्ट हो जाते हैं, और यह आत्मा स्कटिकके सहश निर्मल हो जाती है।

आज पश्चिम तथा उसके प्रभावापन्न देशों में जड़वाद (Materialism) का विशेष प्रभुत्व है। इसने आत्माको अन्धासदृश बना दिया है, इस कारण शरीर और इंद्रियोंकी आवाज तो पद पदपर सुनाई देती है, किन्तु अन्तरात्माकी ध्वनि तनिक भी नहीं प्रतीत होती।

आत्मा स्वामी है। इन्द्रियादिक उसके सेवक हैं। आत्मा अपने पदको भूलकर सेवकोंकी आज्ञानुसार प्रवृत्ति करता है। जड़वादके जगत्में आत्मा अस्तित्वहीनसा बना है। उसे इंद्रियों तथा शरीरका दासानुदास सहश्च कार्य करना पड़ता है।

जड़वादकी नींव पर प्रतिष्ठित वैज्ञानिक विकासकी वास्तविकता यूरोपके प्राङ्गणमें खेले गए महायुद्धोंने दिखा दी। इसमें सन्देह नहीं विज्ञानने हमें बहुत कुछ आराम और आनन्दप्रद सामग्री प्रदान की, किन्तु अन्तमें उसने ऐसे घातक पदार्थ देना प्रारंभ किया कि उन्हें देख मनुष्य सोचता है कि जितना हमें प्राप्त हुआ, उसकी अपेक्षा अखाम अधिक हुआ। किसी व्यक्तिने एक बालकको सुमधुर भोजन खिलाया, और मनोरंजक सामग्री दी; किन्तु अन्तमें उस बालकके प्राण ले लिए। प्रतीत होता है कि युद्धके पूर्व विज्ञानने बड़ी बड़ी मोहक तथा आनन्दप्रद सामग्री प्रदान की और अन्तमें 'अणुवम' सहश प्राणान्तक निष्के अपंण की, जिसने जापानकी लाखों जनताके प्राणोंका तथा राष्ट्रकी स्वाधीनताका स्वाहा अत्यन्त अस्य कालमें कर दिया। राष्ट्ररक्षा, विजय, विश्व-शान्ति-सुरक्षा आदिके नाम पर वैज्ञानिक मस्तिष्क कैसे केसे घातक यंत्र, गोले, गैस आदिके निर्माणमें अपने अमूल्य मनुष्यभावको व्यय करता है, और सम्य जगत्के द्वारा संग्रहीत, निर्मित तथा सुरक्षित अमूल्य, अपूर्व तथा दुर्लम सामग्रीका क्षणमात्रमें ध्वंस कर देता है।

विज्ञानके कार्यों पर विचार करें, तो ज्ञात होगा कि इससे निर्माण तथा ध्वसकी सामग्री समान रूपसे प्राप्त हो सकती है। यदि इस विज्ञानको अध्यात्मवादका प्रकाश मिलता, तो इसके द्वारा अनर्थपूर्ण सामग्रीका निर्माण न होता। वैज्ञानिकोंका कथन है कि वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा परिशुद्ध किया गया कोयला हीरा बन जाता है। इसी प्रकार यह

भी कहना संगत है कि पवित्र अध्यात्मवादके वातावरणमें सुरक्षित एवं संवर्धित विज्ञानका यदि विकास हो, तो मानव-जगत्में लोकोत्तर शान्ति, समृद्धि तथा तेजका उदय होगा । बड़ पदार्थके गर्भमें अनंत चमत्कारों-को प्रदर्शित करने वाली अनन्त शक्तियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें समझने तथा विकसित करनेमें अनंत-मनुष्य-भव व्यतीत हो सकते हैं, किन्तु प्राप्त हुआ है एक दुर्लभ नरजन्म। उसका वास्तविक और कल्याणकारी उपयोग इसमें है कि आत्मा पर-पदार्थके प्रपंचमें फँस अपने अमृल्य क्षणोंका अपन्यय न करे, किन्तु अपनी सामर्थ्य भर प्रयत्न करे. जिससे यह आत्मा विभाव या विकृतिका रानैः रानैः परित्यागकर स्वभावके समीप आवे । जिस जन्म, जरा, मृत्युकी मुसीवतमें यह जगत् प्रसित है, उससे बचकर अमर जीवन और अत्यन्त सुखकी उपछिब्ध करना सबसे बड़ा चमत्कार है। यह महाविज्ञान (Science of Sciences) है। भौतिक विज्ञान समुद्रके खारे पानी समान है। उसे जितना-जितना पिआंगे उतनी-उतनी प्यास बढ़ेगी । इसी प्रकार विषय भोगोंकी जितनी-जितनी आरा-धना और उपभाग होगा, उतनी अशान्ति और लालसा तथा तृष्णाकी अभिवृद्धि होगी। एक आकांक्षाके पूर्ण होने पर अनेक लालसाओंका उदय हो जाता है, जो अपनी पूर्ति होने तक चित्तको आकुछित बनातो हैं। आकुलता तथा मुसीबत पूर्ण जीवनको देखकर लोग कभी कभी सोचते हैं, यह आफत कहांसे आ गई? अज्ञानवश जीव अन्योंका दोष देता है, किन्तु विवेकी प्राणी शान्त भावसे विचारने पर इसका उत्तरदायी अपनेको मानता है और निश्चय करता है कि अपनी भूलके कारण ही मैं विपत्तिके सिन्धुमें डूबा हूँ । दौळतरामजीका कथन कितना सत्य है---ं

"श्रपनी सुधि भूळि श्राप, श्राप दुःख उपायो । ज्यों ग्रुक नभ चाळ बिसरि नळिनी ळटकायो ॥ चेतन श्रविरुद्ध, शुद्ध-दर्श-बोधमय, विशुद्ध, तज, जड़-रस-फरस-रूप पुद्गळ श्रयनायो॥ १॥"

कवि और भी महत्त्वकी वात कहते हैं-

"चाह दाह दाहै, त्यागै न ताह चाहै। समतासुधा न गाहै, 'जिन' निकट जो बतायो॥ २॥"

ययार्थ में कल्याणका मार्ग है समता, विषमताका त्याग । मोह, राग, द्वेष, मद, मात्सर्थने विषमताका जाल जगत् भरमें फैला रखा है। समता- के लिए इस जीवका उनका आश्रय ग्रहण करना होगा, जिनके जीवनसे राग द्वेष मोहादिकी विषमता निकल गई है। उनको ही वीतराग, जिन, जिनेन्द्र, अईन्त, परमात्मा कहते हैं। कर्म शत्रुओं के साम्राज्यका अन्त किए बिना साम्यको ज्योति नहीं मिलती। समताके प्रकाशमें भेर, विषाद, व्यामोह या संकीर्णताका सद्माव नहीं रहता। वीतराग, वीत- मोह, वीतद्वेष बने बिना, समता-सुधाका रसास्वाद नहीं हो पाता। जो प्राणी कर्मों तथा वासनाओंका दास बना हुआ है, उसे संयम और समतापूर्ण श्रेष्ठ जीवनको अपना आदर्श बनाना होगा। असमर्थ साधक शक्ति तथा योग्यताको विकसित करता हुआ एक दिन अपने 'पूर्णता'के ध्येयको प्राप्त करेगा।

प्राथमिक साधक मद्य, मांसादिका परित्याग करता है, किन्तु लोक जीवन तथा सांसारिक उत्तरदायित्व रक्षण निमित्त वह श्रस्त्रादिका संचा-छन कर न्याय पक्षका संरक्षण करनेसे विमुख नहीं होता । ऐसे साधकों में समाद चन्द्रगुप्त, विम्नसार, संप्रति, खारवेल, अमोधवर्ष, कुमारपाल प्रमृति जैन नरेन्द्रोंका नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। उनके शासनकालमें प्रजा सुखी थी। उसका नैतिक जीवन भी आदरणीय था। इन नरेशोंने शिकार खेळना, मांस मक्षण सहश्च संकल्पी हिंसाका त्याग किया

या, किन्तु आश्रितजनोंके रक्षणार्थ, तथा दुष्टोंके निम्नहार्थ अस्त्र शस्त्रा-दिके प्रयोगमें तनिक भी प्रतिबन्ध नहीं रखा था। अन्यायके दमन निमित्त इनका भीषण दण्ड प्रहार होता था। भगवत् जिनसेन स्वामीके इाब्दोंमें इसका कारण यह था—

> "प्रजाः दण्डधराभावे माल्र्यं न्यायं श्रयन्त्यमूः॥" –महापु० १६, २५२।

यदि दण्ड भारणमें नरेश शैथिल्य दिखाते, तो प्रजामें मास्य न्याय (बड़ी मछली छोटी मछलियोंको खा जाती है, इसी प्रकार बलवान्के द्वारा दुवेलोंका संहार होना मास्य न्याय है) की प्रवृत्ति हो जाती।

कुशल ग्रहस्य जीवनमें असि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प आदि कर्मों को विवेक पूर्वक करता है। आसिक विशेष न होनेके कारण वह मोही, अज्ञानी जीवके समान दोषका संचय भी नहीं करता।

इस वैज्ञानिक युगके प्रभाववश शिक्षित वर्गमें उदार विचारोंका उदय हुआ है और वे ऐसी धार्मिक दृष्टि या विचारधाराका स्वागत करनेको तैयार है, जो तर्क और अनुभवसे अवाधित हो और जिससे आत्मामें शान्ति, स्फूर्ति तथा नव चेतनाका जागरण होता हो। जैनधर्मका युलनात्मक अभ्यास करने पर विदित होता है, कि जैनधर्म स्वयं विज्ञान (Science) है। उस आध्यात्मिक विज्ञानके प्रकाश तथा विकाससे जड़नवादका अन्धकार दूर होगा, तथा विश्वका कल्याण होगा।

जैन-शासनमें भगवान् वृषमदेव आदि तीर्थङ्करोंने सर्वाङ्गीण सत्यका साक्षात्कार कर जो तात्विक उपदेश दिया था, उस पर संक्षित प्रकाश डाला गया है।

जैन ग्रन्थोंका परिश्रीलन आत्मसाधनाका प्रशस्त-मार्ग तो बतायगा ही, उससे प्राचीन भारतकी दार्शनिक तथा धार्मिक प्रणालीके विषयमें महत्त्वपूर्ण बातोंका भी बोध होता है। स्व॰ जर्मन विद्वान् डा॰ जैकोवीने यह बात हदतापूर्वक प्रतिपादित की है, कि जैनधर्म पूर्णतया मौलिक तथा स्वतंत्र है तथा अन्य धर्मींसे पृथक् है। इसका अभ्यास प्राचीन भारतके दर्शन और धार्मिक जीवनके अवबोधार्य आवश्यक है—

"In conclusion let me assert my conviction that Jainism is an original system, quite distinct, and independent from all others; and that therefore, it is of great importance for the study of philosophical thought and religious life in ancient India."

आशा है विचारक बन्धु इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पहेंगे, और अपने अनुभवसे मिलान करते हुए विचारेगे, कि इसमें उनके कल्याणकी कितनी सामग्री है। 'बाबाबाक्यं प्रमाणम्'का प्रतिबन्ध विचारकों के सत्यको शिरोधार्य करनेमें समक्ष नहीं आता। धर्म आत्मा और उसके विश्वासकी वस्तु है। उसके यथार्थ स्वरूप तथा उपलब्धि पर आत्माका यथार्थ कल्याण अवलम्बित है। अतः आशा है, सहृदय विचारक उदार दृष्टिसे जैनशासनका परिशीलन करेंगे।

९ मार्च, १९४७ विवनी (बी॰ पी॰)

Regionally published in the Transactions of the third International Congress for History of Religions, Vol II pp. 59-66, Oxford 1908 and reprinted in the Jain Antiquary of June 1944.

जैन शासन

### "णाणं पयासयं"

\*

''श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्**छनम्** । जीयात् त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥''

—अकलङ्कदेव



## शान्तिकी ओर-

इस विशाल विश्वपर जन हम इष्टि डालते हैं, तन हमें सभी प्राणी किसी-न-किसी कार्यमें संख्य्न दिखायी देते हैं। चाहे वे कार्य शारीरिक हों, मानसिक हों अथवा आध्यात्मिक। उनका अन्तिम ध्येय आत्माके लिए आनन्द अथवा शान्तिकी खोज करना है । लेकिन ऐसे पुरुषींका दर्शन प्रायः दुर्लभ है, जो प्रामाणिकतापूर्वक यह कह सकें कि-'हमने उस आनन्दकी अक्षय निधिकां प्राप्त कर लिया है।' हमारा यह अभि-प्राय नहीं है कि विश्वमें पाये जाने वाले पदार्थ कुछ भी आनन्द प्रदान नहीं करते, कारण, अनुकूल शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक पदार्थको पाकर प्राणी संतुष्ट होते हुए पाये जाते हैं और इसीलिए लोग कह भी बैठते हैं—भाई, आज बड़ा आनन्द आया ! किन्तु, वह आनन्द स्थायी नहीं रहता । मनोमुग्धकारी इन्द्र-धनुष अपनी छटासे प्रेक्षकोंके चित्तको आनन्द प्रदान करता है; किन्तु अल्प-कालके अनन्तर उस सुर-चापका विलीन होना उस आनन्दकी धाराको शुष्क बना देता है। इसी प्रकार विश्वकी अनन्त पदार्थ-मालिका जीवोंको कुछ संतोष तो देती है, किन्तु उसके भीतर स्थायित्वका अभाव पाया जाता है। उस भौतिक पदार्थसे प्राप्त होने वाले आनन्दमें एक बड़ा संकट यह है कि जैसे जैसे विशिष्ट आनन्द-दायिनी सामग्री प्राप्त होती है, वैसे वैसे इस जीवकी तृष्णाकी ज्वाला अत्यधिक प्रदीप्त होती जाती है। और वह

यहाँ तक बढ़ जाती है कि सम्पूर्ण विश्वके पदार्थ भी उसके मनोदेवताको पूर्णतया परितृप्त नहीं कर सकते।

महर्षि गुणभद्रने लिखा है कि-"जगत्के जीवोंकी आशा, तृष्णाका गड्ढा बहुत गहरा है-इतना गहरा कि उसमें हमारा सारा विश्व अणुके समान दिखायी देता है। तब भला, जगत्के अगणित प्राणियोंकी आशाकी पूर्ति इस एक विश्वके द्वारा करें तो एक-एक प्राणीके हिस्सेमें इस जगत्का कितना-कितना भाग आएगा !'

विश्वके वैभव आदिसे आत्माकी प्यासका बुझना यह अज्ञ जीव मानता है। किन्तु, वैभव और विभृतिके बीचमें विद्यमान व्यक्तियों- के पास भी दीन-दुखी जैसी आत्माकी पीड़ा दिखायी देती है। देखिये न, आजका धन-कुवेर माना जानेवाला हेनरी फोर्ड कहता है कि— "मेरे मोटरके कारखानेमें काम करनेवाले मजदूरींका जीवन मुझसे अधिक आनन्द-पूर्ण है; उनके निश्चित जीवनको देखकर मुझे ईर्षासी होती है कि यदि मैं उनके स्थानको प्राप्त करता तो अधिक सुन्दर होता।" कैसी विचित्र बात है यह कि धन-हीन गरीब माई आशा-पूर्ण नेत्रोंसे धनिकोंकी ओर देखा करते हैं, किन्तु वे धनिक कभी-कभी सतृष्ण नेत्रोंसे उन गरीबोंके स्वास्थ्य, निराकुलता आदिको निहारा करते हैं। इसीलिए योगिराज पूज्यपाद ऋषि भोगी प्राणियोंको सावधान करते हुए कहते हैं— "कठिनतासे प्राप्त होनेवाले कष्ट-पूर्वक संर-क्षण योग्य तथा विनाश-स्वभाव वाले धनादिके द्वारा अपने आपको

 <sup>&#</sup>x27;आशागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन् विद्वमण्पमम् ।
 किं कस्य कियदायाति वृथा वो विषयेषिता ॥"

<sup>---</sup>आत्मानुशासन इलो॰ ६६।

मुखी समझनेवाला व्यक्ति उस ज्वरपीड़ित प्राणीके समान है जो गरिष्ठ घी पीकर क्षण-भरके लिए अपनेमें स्वस्थताकी कल्पना करता है ।"

भौतिक पदार्थींसे प्राप्त होनेवाले सुखोंकी निस्सारताको देखने तथा अनुभव करनेवाला एक तार्किक कहता है—'भाई, जगत्की वस्तुओंसे जितना भी आनन्दका रस खींचा जा सके, उसे निकालनेमें क्यों चूको ? शून्यकी अपेक्षा अल्प लाम क्या बुरा है।' इस तार्किकने इस बातपर दृष्टिपात करनेका कष्ट नहीं उठाया कि जगत्के क्षण-स्थायी आनन्दमें निमग्न होनेवाले तथा अपनेको कृत-कृत्य माननेवाले व्यक्तिकी कितनी करुण अवस्था 'होती है, जब इस आत्माको वर्तमान शरीर तथा अपनी कही जाने वाली सुन्दर, मनोहर, मनोरम प्यारी वस्तुओंसे सहसा नाता तोड़कर अन्य लोककी महायात्रा करनेको बाध्य होना पड़ता है।

कहते हैं, सम्राट् सिकन्दर जो विश्वविजयके रंगमें मस्त हो अपूर्व साम्राज्य-सुखके सु-मधुर स्वप्नमें संलग्न था, मरते समय केवल इस बातसे अवर्णनीय आन्तरिक व्यथा अनुभव करता रहा था कि मैं इस विशाल राज-वैभवका एक कण भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसीलिए, जब सम्राट्का शव बाहर निकाला गया, तब उसके साथ राज्यकी महान् वैभव पूर्ण सामग्री भी साथमें रखी गयी थी। उस समम सम्राट्के दोनों खाली हाथ बाहर रखे गये थे; जिसका यह तात्पर्य था कि विश्वविजयकी कामना करनेवांले महत्त्वाकांक्षी तथा पुरुषार्थी इस प्रतापी पुरुषने इतना

१ ''दुरज्येंनासुरक्षेण नक्ष्येण धनादिना। स्वस्थम्मन्यो जनः को पि ज्वरवानित्र सर्पिषा॥ १३॥''

बहुमूल्य संग्रह किया जो प्रेक्षकोंके चित्तमें विशेष व्यामोह उत्पन्न कर देता है। किन्तु फिर भी यह शासक कुछ भी सामग्री साथ नहीं ले जा रहा है। ऐसे सजीव तथा उद्बोधक उदाहरणसे यह प्रकाश प्राप्त होता है, कि बाह्य पदार्थों में सुखकी धारणा मूलमें ही भ्रमपूर्ण है। प्यासा हिरिण ग्रीष्ममें पानी प्राप्त करनेकी लालसासे मरु-भूमिमें कितनी दौड़ नहीं लगाता; किन्तु मायाविनी मरीचिकाके सुलावेमें फँस कर वृद्धिगत पिपासासे पीड़ित होता है और प्यारे पानीके पास पहुँचनेका सौभाग्य ही नहीं पाता—उसकी मोहनी-मूरत ही नयन-गोचर होती है; पुरुपार्थ करके ज्यों ज्यां आगे दौड़ता है, वह नयनाभिराम वस्तु दूर होती जाती है। इसी प्रकार मौतिक पदार्थों के पीछे दौड़नेवाला सुखाभिलाषी प्राणी वास्तविक आनन्दामृतके पानसे विश्वत रहता है और अन्तमें इस लोकसे विदा होते समय संग्रहीत ममताकी सामग्रीके वियोग-व्यथासे सन्तप्त होता है। ऐसे अवसरपर सत्-पुरुपोंकी मार्मिक शिक्षा ही स्मरण आती है—

### ''रे जिय, प्रभु सुमिरन में मन लगा लगा। छ स करोर की धरी रहैगो, संग न जड्है एक तगा॥"

इस प्रसङ्गमें विद्या प्रेमी नरेश भोजका जीवन-अनुभव भी विशेष उद्बोधक है। कहते हैं, जब महाराज अपनी सुन्दर रमणियों, स्नेही मित्रीं, प्रेमी बन्धुओं, हार्दिक अनुरागी सेवकों, हायी-घोड़े आदिकी अपूर्व सर्वाङ्गीण आनन्ददायिनी सामग्रीको देखकर अपने विशिष्ट सौभाग्य-पर उचित अभिमान करते हुए अपने महाकविसे हृदयकी बातें कर रहे थे, तब महाराज भोजके अमको भगानेवाले तथा सत्यकी तहतक पहुँचनेवाले कविके इन शब्दोंने उनकी आँख खोल दी—''ठीक है महाराज, पुण्य-उदयसे आपके पास सब कुछ है, लेकिन यह तबतक ही है जबतक आपके नेत्र खुले हुए हैं। नेत्रोंके बन्द होनेपर यह कहाँ

रहेगा ।'' महारुवि भूधरदासजीकी निम्न पंक्तियाँ अन्तस्तल तक अपना प्रकाश पहुँचा वास्तविक मार्ग-दर्शन कराती हैं—

"तेज तुरंग सुरंग भन्ने रथ, मत्त मतंग उतंग खरे ही।
दास खवास अवास अटा धन, जोर करोरन कोश भरे ही॥
ऐसे भये तो कहा भयी है नर! छोर चले जब झंत छुरे ही।
धाम खरे रहे काम परे रहे, दाम गरें रहे ठाम धरे ही॥"
—जैनशतक ३३।

ऐसी ही गंभीर चिन्तनामें समुज्ज्वल दार्शनिक विचारोंका उदय होता है। पश्चिमके तर्कशास्त्री प्लेटो महाशय कहते हैं-Philosophy begins in wonder- दर्शन-शास्त्रका जन्म आश्चर्यमें होता है। इसका भाव यह है कि जब विचित्र घटना-चक्रसे जीवनपर विशेष प्रकारका आधात होता है, तब तात्त्रिकताके विचार अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। गौतमकी आत्मामें यदि रोगी, बृद्ध तथा मृत व्यक्तियोंके प्रत्यक्ष दर्शनसे आश्चर्यकी अनुभृति न हुई होती तो वह अपनी प्रिय यशोधरा और राज्यसे पूर्णतया निर्मम हो बुद्धत्वके लिए साधना-पथ-पर पर पर नहीं रखते।

वास्तविक शान्तिकी प्यास जिस आत्मामें उत्पन्न होती है, वह सोचता है-"मैं कौन हूँ; मैं कहाँसे आया; मेरा क्या स्वभाव है, मेरे जीवन-का ध्येय क्या है, उसकी पूर्तिका उपाय क्या है<sup>2</sup>।" पश्चिमी पण्डित

भ्येतोहरा युवतयः सुहृदोऽनुकूलः सङ्गान्यशः प्रणयगर्भगिरश्च भृत्याः ।
 वस्गन्ति दन्तिनिश्हाः तरलास्तुरङ्गाः सम्मालिते नयनयोर्नाहि किञ्चिदस्ति ॥"

२ ''को ऽहं कीटु गुगः क्वत्यः कि प्राप्यः किनिमित्तकः।''

<sup>--</sup>वादीभसिंह स्रिकृत क्षत्रचूडामणि १-७८ ।

हैक्क (Hackel) महाराय कहते हैं—"Whence do we come? What are we? Whither do we go?"। ऐसे प्रश्नोंका समाधान करनेके लिए जिस सत्पुरुषने सदारायतापूर्वक प्रयत्न किया वही महापुरुषोंमें गिना जाने लगा और उस महापुरुषने जिस मार्गको पकड़ा वहीं भोले तथा भूले भाइयोंके लिए कल्याणका मार्ग समझा जाने लगा—'महाजनो येन गतः स पन्थाः।'

आजके उदार जगत्से निकट सम्बन्ध रखनेवाला व्यक्ति सभी मार्गों को आनन्दका पथ जान उसकी आराधना करनेका सुझाव सबके समक्ष
उपस्थित करता है। वह सोचता है कि शान्त तथा लोक-हितकी हिष्टवाले व्यक्तियोंने जो भी कहा वह जीवनमें आचरणयोग्य है। तत्वके
अन्तस्तलको स्पर्श न करनेवाले ऐसे व्यक्ति 'रामाय स्वस्ति'के साथ हीसाथ 'रावणाय स्वस्ति' कहनेमें संकोच नहीं करते। ऐसे भाइयोंको तर्कशास्त्रके द्वारा इतना तो सोचना चाहिए कि सद्भावना आदिके होते
हुए भी सम्यक्-ज्ञानकी ज्योतिके विना सन्मार्गका दर्शन तथा प्रदर्शन
कैसे सम्भव होगा। इसलिए अज्ञानता अथवा मोहकी प्रेरणासे तत्वज्ञांको रावणकी अभिवन्दना छोड़कर रामका पदानुसरण करना चाहिए।
जीवनमें शास्त्रत तथा यथार्थ शान्तिका लानेके लिए यह आवश्यक है
कि क्प-मण्ड्कृत्वति अथवा गतानुगांतेकताकी अज्ञ-प्रवृत्तिका परित्याग
कर विवेककी कसौटीपर तत्त्वको करकर अपने जीवनको उस ओर

 <sup>&</sup>quot;तातस्य कूरोऽयमिति बुवाणाः क्षारं जलं कापुरुषाः पिवन्ति।"

### धर्मके नामपर-

आत्म-साधना द्वारा कल्याण-मंदिरमें दुःखी प्राणियोंको प्रविष्ट करानेकी प्रतिज्ञापूर्वक प्रचार करनेवाले व्यक्तियोंके समुदायको देखकर ऐसा माद्म होता है, कि यह जीव एक ऐसे बाजारमें जा पहुँचा है जहाँ अनेक विज्ञ विक्रेता अपनी प्रत्येक वस्तुको अमूल्य-कल्याणकारी बता उसे बेंचनेका प्रयत्न कर रहे हैं। जिस प्रकार अपने मालकी ममता तथा लामके लोभवश व्यापारी सत्य सम्भाषणकी पूर्णतया उपेक्षा कर वाक्-चातुर्य द्वारा हत-भाग्य ग्राहकको अपनी ओर आकर्षित कर उसकी गाँठके द्रव्यको प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार प्रतीत होता है कि अपनी मुक्ति अथवा स्वर्गप्राप्ति आदिकी लालसावश भोले-भाले प्राणियोंके गलेमें साधनामृतके नामपर न माद्म क्या-क्या पिलाया जाता है और उसकी श्रद्धा-निधि वस्त्ल की जाती है।

ऐसे बाजारमें घोखा खाया हुआ व्यक्ति सभी विकेताओं को अप्रामाणिक और स्वार्थी कहता हुआ अपना कांप व्यक्त करता है। कुछ व्यक्तियों की अप्रामाणिकताका पाप सत्य तथा प्रामाणिक व्यवहार करनेवाले पुरुषोंपर लादना यद्यपि न्यायकी मर्यादाके बाहरकी बात है, तथापि ठगाया हुआ व्यक्ति रोषवदा यथार्थ बातका दर्शन करनेमें असमर्थ हो अतिरेक पूर्ण कदम बढ़ानेसे नहीं रुकता। ऐसे ही रोष तथा आन्तरिक व्यथाको निम्नलिखित पंक्तियाँ व्यक्त करती हैं—

"धर्मने मनुष्यको कितना नीचे गिराया, कितना कुकर्मी बनाया, इसको हम स्वयं सोचकर देखें। ईश्वरको मानना सबसे पहले बुद्धिको सलाम करना है। जैसे शराबी पहला प्याला पीनेके समय बुद्धिकी बिदाई-को सलाम करते हैं, वैसे ही खुदाके माननेवाले भी बुद्धिसे बिदा हो छेते हैं। धर्म ही हत्याकी जड़ है। कितने पशु धर्मके नामपर रक्तके प्यासे ईश्वरके लिए संसारमें काटे जाते हैं, उसका पता लगाकर पाठक स्वयं देख लें। समय आवेगा कि धर्मकी बेहूदगीसे संसार छुटकारा पाकर सुखी होगा और आपसकी कलह मिट जाएगी। एक अत्याचारी, मूर्ख शासक, खुदमुख्तार एवं रही ईश्वरकी कल्पना करना मानो स्वतंत्रता, न्याय और मानवधर्मको तिरस्कार करके दूर फेंक देना है। यदि आप चाहें कि ईश्वर आपका भला करे तो उसका नाम एकदम मुला दें; फिर संसार मंगल-मय हो जायगा।

"वेद, पुराण, कुरान, इंजील आदि सभी धर्मपुस्तकोंके देखनेसे प्रकट है कि सारी गाथाएँ वैसी ही कहानियाँ हैं जैसी कुपढ़ बूढ़ी दादी-नानी अपने बच्चोंको सुनाया करती हैं। विना देखे-सुने, अनहोने, लापता ईश्वर या खुदाके नामपर अपने देशका, जातिको, व्यक्तित्व और धन-सम्पत्तिको नष्ट कर डालना, एक ऐसी मूर्खंता है जिसकी उपमा नहीं मिल सकती। यदि हम मनुष्य जातिका कल्याण चाहते हैं तो हमें सबसे पहले धर्म और ईश्वरको गहीसे उतारना चाहिए।"

इस विषयमें अपना रोप व्यक्त करनेवालों में सम्भवतः रूसने बहुत लम्बा कदम उठाया है। वहाँ तो बहे-बड़े सम्मेलन करके वांटों (मतीं) द्वारा ईश्वरका बहिष्कारतक किया गया, वचारे धर्मकी बात तो जाने दीजिए। बौद्ध-धर्मके आचार्य राहुक पिक्तिकी मनोवृत्ति रूसकी सैर कर धर्मसे इतनी अधिक रुष्ट हो उठी कि वे यहाँतक कहने लगे कि धार्मिक दासतासे बड़ी अन्य दासता नहीं है। प्रतीत होता है कि भारतको गत-प्राण बनानेवाली राजनैतिक दासताकी ओर उनका ध्यान नहीं गया

१ प्रपञ्चपरिचय पृ० २१७--२०।

और यदि गया भी तो वे बेचारे धर्मकी मरम्मत करनेमें रूसको पीछा करनेकी प्रतिस्पर्धांके कारण अपने अनोखे आलापमें आह्लाद लेने लगे।

पूर्वोक्त कथनमें अतिरेक होते हुए भी निष्पक्ष दृष्टिसे समीक्षकको उसमें सत्यताका अंश स्त्रीकार करना ही होगा । देखिए, श्री विवेकानन्द अपने राज-योगमें लिखते हैं—"जितना ईश्वरके नामपर खूनलञ्चर हुआ उतना अन्य किसी वस्तुके लिए नहीं।"

जिसने रोमन-कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नामक हजरत ईसाके माननेवालीका रक्त-रंजित इतिहास पढ़ा है अथवा दक्षिण-भारतमें मध्य-युगमें शेव और लिंगायतोंने हजारों जैनियोंका विनाशकर रक्तकी वैतरणी बहायी तथा जिस बातकी प्रामाणिकता दिखानेवाले चित्र मदुराके मौनाक्षी नामक हिन्दू मन्दिरमें उक्त कृत्यके साक्षी स्वरूप विद्यमान हैं। ऐसे धमके नामपर हुए कृर-कृत्योंपर दृष्टि डाली है, वह अपनी जीवनकी पवित्र श्रद्धानिधि ऐसे मार्गोंक लिए कैसे समर्पण करेगा।

धर्मान्धोंकी विवेक-हीनता, स्वार्थ-परता अथवा दुर्बुद्धिके कारण ही धर्मकी आजके वैज्ञानिक जगत्में अवर्णनीय अवहेलना हुई और उच्च विद्वानोंने अपने आपको ऐसे धर्मसे असम्बद्ध बतानेमें या समझनेमें कृतार्थता समझी। यदि धर्मान्धोंने अमर्यादापूर्ण तथा उच्छुंखलतापूर्ण आचरण कर संहार न किया होता तो धर्मके विवद्ध ये शब्द न सुनायी पड़ते। ऐसी स्थितिमें इस बातकी आवश्यकता है कि भ्रमकी मैंवरमें फँसे हुए जगत्का उद्धार करनेवाले सुख तथा शान्तिदाता धर्मका ही उद्धार किया जाय, जिससे लोगोंको वास्तविकताका दर्शन हो।

१ देखो, जर्मन लॉ॰ वान् ग्लेप्नेसका जैन-धर्मसम्बन्धी ग्रंथ Janius P. 64.

### धर्म और उसकी आवश्यकता-

साम्यवाद सिद्धान्तका प्रतिष्ठापक तथा रूसका भाग्य-विधाता केनिन धर्मकी ओटमें हुए अत्याचारों से व्यथित हो कहता है कि विश्व-कल्याण- के लिए धर्मकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके प्रभावमें आये हुए व्यक्ति धर्मकी उस अफीमकी गोलीके समान मानते हैं, जिसे खाकर कोई अफीमची क्षण-भरके लिए अपनेमें स्फूर्ति और शिक्तका अनुभव करता है। इसी प्रकार उनकी इंग्टिसे धर्म भी कृतिम आनन्द अथवा विशिष्ट शान्ति प्रदान करता है।

यह दुर्भाग्यकी बात है कि इन असन्तुष्ट व्यक्तियोंको वैज्ञानिक धर्मका परिचय नहीं मिला, अन्यथा ये सत्यान्वेषी उस धर्मकी प्राण-प्रणसे आराधना किये विना न रहते। जिन्होंने इस महान् साधनाके साधन-भूत मनुष्यजन्मकी महत्ताको विस्तृतकर अपनी आकांक्षाओंकी पूर्तिको ही नर-जन्मका ध्येय समझा है, वे गहरे भ्रममें फँसे हुए हैं और उन्हें इस विश्वकी वास्तविक स्थितिका बोध नहीं प्रतीत होता।

सन्नाट अमोघवर्ष अपने अनुभवके आधारपर मनुष्य-जन्मको ही असाधारण महत्त्वकी वस्तु बताते हैं। अपनी अनुपम कृति प्रश्नोत्तर-रत्न-मालिकामें उन्होंने कितनी उद्बोधक बात लिखी है—

Religion, to his master, Marx, had been the "Opium of the people and to Lenin it was" a kind of spiritual cocaine in which the slaves of capital drown their human perception and their demands for any life worthy of a human being."

<sup>-</sup>Fulop Miller, Mind and Face of Bolshevism p. 78.

'कि दुर्छभं ? नृजन्म, प्राप्येदं भवति किं च कर्तन्यम् ? आत्महितमहितसङ्गरयागो रागश्च गुरुवचने ॥''

इस मानव-जीवनकी महत्तापर प्रायः सभी सन्तोंने अमर-गाथाएँ रची हैं । इस जीवनके द्वारा ही आत्मा सर्वोत्कृष्ट विकासको प्राप्त कर सकती है । कबीरदासने कितना सुन्दर लिखा है—

'मृनुज जनम दुरलभ भहै, होय न दूजी बार। पनका फल जो गिर गया, फेर न लागै डार॥

वैभव, विद्या, प्रभाव आदिक अभिमानमें मस्त हो यह प्राणी अपनेको अजर-अमर मान अपने जीवनकी बीतती हुई स्वर्ण-घड़ियोंकी महत्तापर बहुत कम ध्यान देता है। वह सोचता है कि हमारे जीवनकी
आनन्द-गंगा अविच्छिन्न रूपसे बहती ही रहेगी, किन्तु वह इस सत्यका
दर्शन करनेसे अपनी आँखोंको मींच लेता है कि परिवर्तनके प्रचण्ड
प्रहारसे बचना किसीके भी वशकी बात नहीं है। महाभारतमें एक सुन्दर
कथा है-पाँचों पाण्डव तृषित हो एक सरोवरपर पानी पीनेके लिए पहुँचे।
उस जलाशयके समीप निवास करनेवाली दिव्यात्माने अपनी शङ्काओंका
उत्तर देनेके पश्चात् ही जल पीनेकी अनुज्ञा दो। प्रश्न यह था कि
जगत्में सबसे बड़ी आश्चर्यकारी बात कौनसी है! भीम, अर्जुन आदि
भाइयोंके उत्तरोंसे जब सन्तोष न हुआ, तब अन्तमें धर्मराज
युविष्ठिरने कहा—

"अहन्यहिन भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम् । शेषाः जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्॥"

९ प्रतिदिन प्राणी मरकर यम-मन्दिर में पहुँचते रहते हैं। यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि शेष व्यक्ति जीवनकी कामना करते हैं—(मानो यमराज उनपर दया कर देंगा!)।

翻放船前的被船者的分差差者者像像像像的外外面中外都在外外的指指外的一个两个人的人的人的外心必要以此 不利的被称称

इस सम्बन्धमें गुण्यभद्राचार्यं की उक्ति अन्तस्तलको महान आलोक प्रदान करती है। वे कहते हैं—अरे, यह आत्मा निद्रावस्थाद्वारा अपनेमें मृत्युकी आशंकाको उत्पन्न करता है और जागनेपर जीवनके आनन्दकी झलक दिखाता है। जब यह जीवन-मरणका खेल आत्माकी प्रतिदिनकी लीला है, तब मला, यह आत्मा इस शरीरमें कितने काल तक ठहरेगा ?

आजके भौतिक-वादके भँवरमें फसे हुए व्यक्तियोंमेंसे कभी-कभी कुछ विशिष्ट आत्माएँ मानव-जीवनकी अमूल्यताका अनुभव करती हुई जीवनको सफल तथा मंगल-मयं बनानेके लिए छटपटाती रहती हैं। ऐसे ही विचारोंसे प्रभावित एक भारतीय नरेश, जिन्होंने आह० सी० एस० की परीक्षा पास कर ली है, एक दिन कहने लगे—''मेरी आत्मामें वड़ा दर्द होता है, जब मैं राजकीय कागजातों आदिपर प्रभातसे सन्ध्यातक हस्ताक्षर करते-करते अपने अनुपम मनुष्य-जीवनके स्वर्णमय दिवसके अवसानपर विचार करता हूँ। क्या हमारा जीवन हस्ताक्षर करनेके जड़-यंत्रके तुल्य है? क्या हमें अपनी आत्माके लिए कुछ भी नहीं करना है? मानो हम शरीर ही हों और हमारे आत्मा ही न हो। कभी-कभी आत्मा बेचैन हो सब कामोंको छोड़कर वनवासी बननेको लालायित हो उटता है।

मैंने कहा, इस तरह घत्ररानेसे कार्य नहीं चलेगा। यदि सत्य, संयम, अहिंसा आदिके साथ जीवनको अलंकत किया जाय, तो अपने लौकिक उत्तरदायित्त्रपूर्ण कार्य करनेमें कोई बाधा नहीं है। आप वैज्ञानिक धर्मके उज्ज्वल प्रकाशमें अपनेको तथा अपने कर्त्तव्योंको देखनेका प्रयत्न

 <sup>&</sup>quot;प्रसुप्तो मरणाशङ्कां प्रबुद्धो जीवितोत्सवम् ।
 प्रत्यहं जनयत्येष तिर्वेत् काये कियच्चिरम् ॥ ८२ ॥"

कीजिए । इससे शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत होगा तथा मनुष्य-जीवनकी सार्थकता होगी ।

गौतमबुद्धने अपने भिक्षुओंको धर्मके विषयमें कहा है-

'देसेथ भिक्सवे धममं भादि करकाशं मन्ने करकाशं परियोसान करकाशं' — भिक्षुओ, तुम आदिकत्याण, मध्यकत्याण तथा अन्तमं कत्याणवाले धर्मका उपदेश दो। आचार्य गुग्रभद्र आत्मानुशासनमं लिखते हैं कि भू धर्म मुखका कारण है। कारण अपने कार्यका विनाशक नहीं होता। अतएव आनन्दके विनाशके भयसे तुम्हें धर्मसे विमुख नहीं होना चाहिए।" व

इससे यह बात प्रकट होती है कि विश्वमें रक्तपात, सङ्कीर्णता, कलह आदि उत्पातोंका उत्तरदायित्व धर्मपर नहीं है। धर्मकी मुद्रा धारण करनेवाले धर्माभासका ही यह कलंकमय कारनामा है। अधर्म या पापसे उतना अहित अथवा विनाश नहीं होता, जितना धर्मका दम्भ दिखानेवाले जीवन अथवा सिद्धान्तोंसे होता है। व्याव्रकी अपेक्षा गांमुख व्याव्रके द्वारा जीवन अधिक सङ्कटापन्न बनता है।

कार्ड पर्वे बीने ठीक ही कहा है कि "विश्वमें शान्ति तथा मानवोंके प्रति सद्भावनाका कारण धर्म है, जो घृणा तथा अत्याचारको उत्तेजित करता है, उसे शब्दशः धर्म भले ही कहा जाय, किन्तु भावकी दृष्टिसे यह पूर्णतया मिथ्या है।" 3

१ महावग्ग विनय-पिटकः।

२ ''धर्मः सुखस्य हेतुः हेतुर्न विराधकः स्वकार्यस्य । तस्मात् सुखभक्कभिया मा भूः धर्मस्य विमुखस्त्वम् ॥ २०॥''

<sup>\* &</sup>quot;Religion was intended to living peace on earth and good-will towards men; wharever tends to hatred and persecution, however correct in the letter, must be utterly wrong in the spirit."

न्याय-मूर्ति नियोगी महाशयने धर्म तत्त्वके समर्थनमें एक बहुत सुन्दर बात कही थी— "यदि इस जगत्में वास्तविक धर्मका वास न रहे तो शान्तिके साधनरूप पुलिस आदिके होते हुए भी वास्तविक शान्तिकी स्थापना नहीं की जा सकती। जैसे पुलिस तथा सैनिकशलके कारण साम्राज्यका संरक्षण घातक शक्तियोंसे किया जाता है उसी प्रकार धर्मानु-शासित अन्त करणके द्वारा आत्मा उच्छुंखल तथा पापपूर्ण प्रवृत्तियोंसे बचकर जीवन तथा समाज-निर्माणके कार्यमें उद्यत होता है।"

उस धर्मके स्वरूपपर प्रकाश डालते हुए तार्किकचूड़ामणि आचार्य समन्त्रमह कहते हैं—"जो संसारके दुर्लोसे बचाकर इस जीवको उत्तम सुख प्राप्त करावे, वह धर्म है ।" वैदिक दार्शिनक कहते हैं—"जिससे सर्वोगीण उदय—समृद्धि तथा मुक्तिकी प्राप्ति हो, वह धर्म है ।" श्री विवेक्गनन्द मनुष्यमें विद्यमान देवत्वकी अभिव्यक्तिको धर्म कहते हैं ।" राषाष्ट्रप्यन् 'सत्य तथा न्यायकी उपलब्धिको एवं हिंसाके परित्यागको धर्म मानते हैं । इस प्रकार जीवनमें 'सत्यं शिवं सुन्दरम्'को प्रतिष्ठित करनेवाले धर्मके विषयमें और भी विद्वानोंके अनुभव पढ़नेमें आते हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने धर्मपर व्यापक दृष्ट डालते हुए

—रत्नकरण्डश्रावकाचार

१ ''देशयामि समीर्चानं धर्मं कर्मनिवर्हणम् । संसारदुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे ॥ २ ॥"

२ ''यतोऽन्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।''

<sup>-</sup>वैशेषिकदर्शन १।१।२

Religion is the manifestation of divinity in man.

<sup>\*</sup> Religion is the pursuit and justice and abdication of violence."

लिखा है—'वस्थुसहाबो धम्मो' — आत्माकी स्वामाविक अवस्था धर्म है—इसे दूसरे शब्दोंमें कह सकते हैं कि स्वभाव—प्रकृति (Nature) का नाम धर्म है। विभाव, विकृतिका नाम अधर्म है। इस कसौटीपर लोगोंके द्वारा आक्षेप किये गये हिंसा, दम्भ, विषय-तृष्णा आदि धर्म नामधारी पदार्थको कसते हैं तो वे पूर्णतया खाटे सिद्ध होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह आदि जघन्य वृत्तियोंके विकाससे आत्माकी स्वाभाविक निर्मलता और पवित्रताका विनाश होता है। इनके द्वारा आत्मामें विकृति उत्पन्न होती है जो आत्माके आनन्दोपवनको स्वाहा कर देती है।

अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपिरग्रह आदिकी अभिवृद्धि एवं अभि-व्यक्तिसे आत्मा अपनी स्वाभाविकताके समीप पहुँचते हुए स्वयं धर्म-मय बन जाता है। हिंसा आदिको जीवनोपयोगी अस्त्र मानकर यह पूछा जा सकता है कि अहिंसा, अपिरग्रह आदिको अथवा उनके साधनोंको धर्म संज्ञा प्रदान करनेका क्या कारण है ?

राग-द्वेष-मोह आदिको यदि धर्म माना जाय तो उनका आत्मामें सदा सद्भाव पाया जाना चाहिए। किन्तु, अनुभव उन कोधादिकोंके अस्थायित्व अत एव विकृतपनेको ही बताता है। अग्निके निमित्तसे जलमें होनेवाली उण्णता जलका स्वामाविक परिणमन नहीं कहा जा सकता, उसे नैमित्तिक विकार कहेंगे। अग्निका सम्पर्क दूर होने पर वही पानी अपनी स्वामाविक शीतलताको प्राप्त हो जाता है। शीतलताके लिए जैसे

<sup>्</sup>र "वत्थुसहावो धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिहिंदठो । मोहक्कोहविहांणो परिणामो अप्पणो धम्मो ॥"

<sup>(</sup>वस्तुके स्वभावको धर्म बहते हैं, आत्माका स्वभाव समता, रागद्वेष से रहित संतुलितमनोवृत्ति, मोह तथा कोधसे विहान आत्मपरिणति धर्म है।)

अन्य सामग्रीकी आवश्यकता नहीं होती और वह सदा पायी जा सकती है, उसी प्रकार अहिंसा, मृदुता, सरलता आदि गुणयुक्त अवस्थाएँ आतमामें स्थायी रूपमें पायी जा सकती हैं। इस स्वाभाविक अवस्थाके लिए बाह्य अनात्म पदार्थकी आवश्यकता नहीं रहती, कोधादि विभावों अथवा विकारोंकी बात दूसरी है। इन विकारोंको जाग्रत् तथा उत्तेजित करनेके लिए बाह्य सामग्रीकी आवश्यकता पड़ती है। बाह्य साधनोंके अभावमें कोधादि विकारोंका विलय हो जाता है। कोई व्यक्ति चाहनेपर भी निर-न्तर कोधी नहीं रह सकता। कुछ कालके पश्चात् शान्त भावका आविभाव हुए विना नहीं रहेगा। आत्माके स्वभावमें ऐसी बात नहीं है। यह आत्मा सदा क्षमा, ब्रह्मचर्य, संयम आदि गुणोंसे भूषित रह सकता है। इसलिए, कोध-मान-माया-लोभ, राग-द्रेष-मोह आदिको अथवा उनके कारणभूत साधनोंको अधर्म कहना होगा। आत्माके क्षमा, अपरिग्रह, आर्जव आदि भावों तथा उनके साधनोंको धर्म मानना होगा, क्योंकि वे आत्माके निजी भाव हैं।

१— भारतीय धर्मी का अथवा विद्यके प्रायः सभी धर्मी का अध्ययन कर नेसे ज्ञात होगा कि उन धर्मी की प्रामाणिकताका कारण यह है कि परमात्माने उस धर्मके मान्य सिद्धाः तोंको बतानेवाले प्रस्थको स्वयं रचना की है। जब परमात्मा जैसे परम आदर्शने अपनी पुरतक द्वारा कल्याणका मार्ग बताया, तब उसे अ-प्रामाणिक कहनेका के न साहस बरेगा ! हां, एक प्रवल तर्क इस मान्यताकी जड़को शिथिल कर देती है कि यदि परमात्माने किताब बनाकर दी या भेजी तो उन पुरतकों में पूर्णतया परस्पर सामअस्य होना चाहिए था । वेद, कुरान, बाइबिल आदि ईश्वरकृत रचनाओं में निष्पक्ष अध्येताओं को सहज सामअस्य नहीं दीखता । इसीलिए तो ईश्वरका नाम ले-लेकर और उनकी कथित पुस्तकके अवतरण देकर एक दूसरेको झूठा कहते हुए अपनेको सच्चा समझकर संतुष्ट होते हैं। ईश्वरके सम्बन्धमें विशेष प्रकाश हम आगे स्वतंत्र अध्याय में डालेंगे।

सास्विक आहार-विहार, सत्पुरुषोंकी सङ्गति, वीरोपासना आदि कार्यों से आत्मीय पवित्रताका प्रादुर्माव होता है इसिछए उन्हें भी उपचार- से धर्म कहा जाता है। यहां धर्म के साधनों में साध्यरूप धर्म का उपचार किया जाता है। उस आत्म-धर्म की अथवा उस आत्म-निर्में लताकी उपलब्धिक छए आत्माकी अनन्त-शक्ति, अनन्त-ज्ञान, अनन्त-आनन्दके विषयमें अखण्ड आत्मश्रद्धा, अनात्मपदार्थों से आत्मज्योतिका विश्लेष्ण करनेवाला आत्म-बोध तथा अपने स्वामाविक आनन्द-स्वरूपमें तल्लीनता रूप आत्मनिष्ठाकी हमें नितान्त आवश्यकता है। इन तीन गुणों के पूर्ण विकसित होने पर यह आत्मा सम्पूर्ण दुःखों से मुक्त हो जाता है। इस अवस्थाको ही निर्वाण या मुक्ति कहते हैं। महापण्डित आशाधरने बड़े मार्मिक शब्दों में धर्मके स्वरूपका चित्रित किया है—

"धर्मः पुंसो विद्युद्धः सा च सुदृगवगमचारित्रक्षपां' आत्माकी विद्युद्ध मनोवृत्त-सत्य श्रद्धा, सत्य-ज्ञान तथा सत्याचरण रूप परिणति-धर्म है। (अनगारधर्मामृत १,९०)

धर्मके नामसे रुष्ट होने वाले व्यक्तियोंको इस आत्म-निर्मलता रूप पुण्य तथा परिपूर्ण जीवनकी ओर व्यक्ति तथा समाजको पहुँचाने वाले

दुर्भाग्यसे अथवा कल्पनाके सहारे यदि कोई चिन्तक विद्यन-नियंतानिर्मित पुस्तकों-के ध्वंस अर्थवा अभावकी अवस्थाका अनुमान करे तो उसे यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रन्थों से सम्बन्धित ''किताबी'' कहे जाने वाले धर्मों की बहुत बड़ी संख्या अदृहय ही जायगी, उनका अस्तित्व नहीं मिलेगा। किन्तु 'वस्तु-स्त्रभाव' रूप सुदृह शिलापर अवस्थित धर्म सदा अपना अस्तित्व बनाये रहेगा। कदाचित इसका सारा साहित्य लुप्त हो जाये, तो भी प्रकृतिकी अविनाशी पुस्तकको पड़कर विवेकी मानव इस प्राकृतिक धर्मके मनोरम मन्दिरका क्षणमात्रमें पुनिर्मिर्गण कर सकेगा। इसलिए कहना होगा कि ऐसे प्रकृतिकी गोदमें पले हुए धर्मको कालबलि कभी भी कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता। यथार्थमें सनातनलके सच्चे बीज ऐसे धर्ममें ही मानना तर्क-संगत होगा।

धर्मके विरुद्ध आवाज उठानेका कोई कारण नहीं रहता ! ऐसा धर्म जिस आत्मामें, जिस जातिमें, जिस देशमें अवतीर्ण होता है, वहाँ आनन्दका सुधांशु अपनी अमृतमयी किरणोंसे समस्त सन्तापोंको दूरकर अत्यन्त उज्ज्वल तथा आह्लाद-प्रद अवस्थाको उत्पन्न करता है । ऐसे धर्मकी अवस्थितिमें शत्रुता नहीं रहती । स्वतन्त्रता, स्नेह, समृद्धि, शान्ति सभी आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक आदि सर्वतोमुखी अभिवृद्धिसे वह व्यक्ति अथवा राष्ट्र पवित्र होता है । जब इस पुण्य-भू भारतमें धर्म-मय जीवनवाली विभृतियोंका विहार होता था, तब यही भारत सर्वतो-मुखी उन्नतिका क्रीड़ास्थल बना हुआ था और मनुके शब्दोंमें इस देशकी गुणगाथा देवता भी गाया करते थे ।

## धर्मकी आधारशिला-आत्मत्व

भारतीय दर्शनों में चार-वाक् अर्थात् मधुर-भाषी चार्वाक-सिद्धान्त अपना निराला राग आलापता है। इस दर्शनकी दृष्टिमें वे ही बातें मान्य हैं जो प्रत्वक्ष ज्ञानका विषय बनती हैं। सुकुमार-बुद्धि तथा भोग-लोलुपी लोगोंको विषयों में प्रवृत्त कराने में यह ऐसी तर्कपूर्ण सामग्री प्रदान करता है कि लोग इसके चक्करमें उसी प्रकार फँस जाते हैं, जिस प्रकार मधुके माधुर्यसे आकर्षित मिक्षका मधु-पुञ्जमें रस-पान करते करते अन्तमें कष्ट-पूर्वक प्राणोंका विसर्जन कर बैठती है।

इस चार्वाककी प्रत्यक्षकी एकान्तमान्यता अनुमान-प्रमाणको माने बिना टिक नहीं सकती। कम-से-कम अपने सिद्धान्तके समर्थनमें वह कुछ युक्ति तो देगा, जिससे प्रत्यक्षमें प्रामाणिकता पायी जाए उस युक्ति-से यदि पक्षसमर्थन किया तो 'साधनात् साध्यविज्ञानम्' रूप अनुमान- प्रमाणसे चार्वाककी 'प्रत्यक्ष ही प्रमाण है' इस मान्यताका मूलोच्छेद हुए बिना न रहेगा ।

इस विचारप्रणालीवाले धर्मका उपहास करते हुए कहते हैं— 'बॉसके बिना जैसे बॉसुरी नहीं बनती, उसी प्रकार आत्मतत्त्वके अभावमें धर्मकी अवस्थिति भी कैसे हो सकती है।' ऐसी स्थितिमें धर्म द्वारा उस काल्यनिक आत्माके लिए शान्ति तथा सुखकी साधनसामग्री एकत्रित करना ऐसा ही है जैसे किसी कविका यह कहना—"देखो, वंध्याका पुत्र चला आ रहा है, उसके मस्तकपर आकाश-पुष्पोंका मुकुट लगा हुआ है, उसने मृग-तृष्णाके जलमें स्नान किया है, उसके हाथमें खरगोशके सींगका बना धनुष है।"

इसलिए, आधिभौतिक पण्डित इन्द्रियोंको सन्तुष्ट करते हुए जीवन व्यतीत करनेकी सलाह देते हैं। बब मरणके उपरान्त शरीर भस्म हो जाता है, तब आत्माके पुनरागमनका विचार व्यर्थ और कल्पनामात्र है। अत एव, यदि पासमें सम्पत्ति न हो तो भी "ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्" कर्जा लेकर भी घी पिओ। स्व० छोकमान्य तिलक् पिधमी आधिभौतिक पण्डितोंको लक्ष्य करके 'घृतं पिवेत्' के स्थानपर 'सुरां पिवेत्' का पाठ सुझाते हुए यूरोपियन लोगोंकी मद्य-लोखपताका मधुर उपहास किया है। उ

१ प्रत्यक्षं प्रमाणम् अविसंवादित्वात् , अनुमानादिकमप्रमाणं विसंवादित्वादिति कक्षयतोऽनुमानस्य बलात् व्यवस्थितेर्ने प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमिति व्यवतिष्ठते ।''
—अष्टमहस्री विद्यानन्दि पृ०' ९५ । •

While life is yours, live joyously, None can escape Death's searching eye, When once this frame of ours they burn, How shall it e'er again return?

३ देखो 'गीतारहस्य' ।

धर्म-तत्त्वके आश्रयस्त्ररूप आत्माको आधिमौतिक पण्डित जड़-तत्त्वींके विशेष सम्मिश्रणरूप समझते हैं। उन्हें इस बातका पता नहीं है कि अनुभव और प्रबल युक्तिवाद आत्माके सद्भावको सिद्ध करते हैं। ज्ञान आत्माकी एक ऐसी विशेषता है जो उसके स्वतंत्र अस्तित्वको सिद्ध करती है।

पन्चाध्यायीमें लिखा है कि प्रत्येक आत्मामें जो 'अहम्' प्रत्यय—'मैं'पनेका बोध है वह जीवके प्रथक् अस्तित्वको स्वित करता है। होकार्टें कहता है—"Cogito ergo Sum." I think, therefore I am—मैं विचारता हूँ, इस कारण मेरा अस्तित्व है। प्रो॰ मैक्समूलर ठीक इसके विपरीत शब्दों द्वारा आत्माका समर्थन करते हुए कहते हैं—'मेरा अस्तित्व है अत एव मैं सोचता हूँ—I am, therefore I think.' जीवकी प्रत्येक अवस्थामें उसका ज्ञान-गुण उसी प्रकार सदा अनुगमन करता है, जिस प्रकार अग्निके साथ-साथ उष्णताका सद्भाव पाया जाता है। सोते-जागते प्रत्येक अवस्थामें इस आत्मामें 'अहं प्रत्यय'—मैं-पनेका बोध पाया जाता है। यही कारण है कि निद्रामें अनेक व्यक्तियोंके समुदायमें से व्यक्ति-विशेषका नाम पुकारा जानेपर वह व्यक्ति ही उठता है, कारण, उसकी आत्मामें इस वातका ज्ञान विद्यमान है कि मेरा अमुक नाम है।

जो व्यक्ति, महुआ आदि मादक वस्तुओं के सन्धानमें विशेष उन्मादिनी शक्तिकी उद्भूति देख पृथ्वी, जल आदि तत्वों के सम्मिश्रणसे चैतन्यके प्रकाशका आविर्माव मानते हैं, वे इस बातको भूल जाते हैं कि जब व्यक्तिशः जड़तत्वों में चैतन्यका किव-लेश नहीं है, तब उनकी

**९ "अहं प्रत्यय**वेद्यत्वात् जीवस्यास्तित्वमन्वयात्।"

समिष्टिमें अद्भुत चैतन्यका उदय कहाँसे होगा ? एक प्राचीन जैन आचार्यका कथन है कि आत्मा शरीरोत्पचिके पूर्व था एवं शरीरान्तके पश्चात् भी विद्यमान रहता है "तत्काल उत्पन्न हुए बालकमें पूर्व जन्मगत अभ्यासके कारण माताके दुग्ध-पानकी ओर अभिलाषा तथा प्रवृत्ति पायी जाती है। मरणके पश्चात् व्यन्तर आदि रूपमें कभी-कभी जीवके पुनर्जन्मका बोध होता है। जन्मान्तरका किसी-किसीको स्मरण होता है। जड़-तत्त्वका जीवके साथ अन्वय-सम्बन्ध नहीं पाया जाता। इसलिए, अविनाशी आत्माका अस्तित्व माने बिना अन्य गति नहीं है।"

'न्याय-स्त्र' के रचियता कहते हैं—यदि जन्मके पूर्वमें आत्माका सद्भाव न होता, तो वीतराग-भाव सम्पन्न शिशुका जन्म होना चाहिए था; किन्तु अनुभवसे ज्ञात होता है कि शिशु पूर्व अनुभूत वासनाओं को साथ लेकर जन्म-धारण करतो है।"

आत्माके विषयमें एक बात उल्लेखनीय है, कि वह अपनेको प्रत्येक वस्तुका ज्ञाताके रूपमें (Subjectively) अनुभव करता है और अन्य पदार्थोंको केवल जेयरूपसे (Objectively) ग्रहण करता है। भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे भी आत्माका अस्तित्व अङ्गीकार करना आवश्यक है, अन्यथा उत्तम पुरुष (First Person) के स्थानमें अन्यपुरुष या मध्यमपुरुष रूप शब्दोंके द्वारा ही लोक-व्यवहार होता। अंग्रेजी भाषामें आत्माका वाचक पि शब्द सदा बड़े अक्षरोंमें

 <sup>&</sup>quot;उत्तञ्च-तदहर्जस्तनेहातो रक्षोदृश्टेर्भवरमृतेः ।
 भृतानन्वयात्सिद्धः प्रकृतिष्ठः सनातनः ॥" —प्रमेयरत्नमाला ए० १८१ ।
 र "वीतरागजन्मादर्शनात्" —न्यायसृ० ३।१।२५ ।

( Capital letter) लिखा जाता है। क्या यह आत्माकी विशेषताकी थोर संकेत नहीं करता है?

विख्यात वैज्ञानिक सर ओछवर काँजने अपने गम्भीर प्रयोगों द्वारा मरणके उपरान्त आत्माके अस्तित्वको प्रमाणित किया है<sup>9</sup>। देरद्राख्यिन (Tertulian) नामक यूरोपियन पण्डित लिखता है-कि आत्मा एक मौलिक खण्ड-विहीन ( Simple and indivisible ) वस्तु है। अत एव उसे अविनाशी होना चाहिए; कारण अखण्ड तथा मूल-भूत असंयुक्त पदार्थ विनाश-विद्दीन होता है। आत्मामें जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह खण्ड खण्ड रूप न होकर अखण्ड समष्टि रूपैमें पाया जाता है। उदाहरणार्थ हम कहते हैं 'आम एक मधुर फल है' इस **शब्दमा**लिकामें परस्परमें भेद होते हुए भी हमें 'आ' 'मं' 'ए' 'क' आदिका पृथकु-पृथकु बोध न होकर समिष्टिरूएसे आम वस्तुका परिज्ञान होता है। यह ज्ञान भौतिक मस्तिष्कसे उत्पन्न नहीं होता । इस ज्ञानकी पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। इस कारण, जड़तत्त्वसे भिन्न (Immaterial) तत्त्वका सद्भाव मानना चाहिए? । मैकडानळ, शॉपन हॉयर, बेसिंग, हुईर आदि पश्चिमके चिन्तकोंने आत्माकी मौलिकताको एवं अवि-नाशिताको स्वीकार किया है। अमूर्तिक आत्माका विचार अनुभवका विषय है, वह भौतिक विज्ञानकी परिधिक बाहरकी वस्त है।

महाकि कािक्सास अपने अभिज्ञानशाकुन्तलमें लिखते हैं— "कभी-कभी मुखी प्राणी भी मनोरम पदार्थों का दर्शन, मधुर शब्दोंका अवण करते हुए भी अत्यन्त उत्कण्ठित हो जाता है; इससे प्रतीत होता

<sup>?</sup> Hindustan Review.

R A Scientific Interpretation of Christianity by Dr. Elizabeth Fraser. p. 20.

है कि वह अंतःकरणमें अंकित पूर्व-जन्मके प्रेमको स्मरण करता है ।" कविका भाव यह है कि अनुकूछ तथा प्रिय वातावरणमें विद्यमान सुखी व्यक्तिकी मनोवृत्तिमें परिवर्तन होनेका कारण जन्मान्तरके संस्कारींका प्रभाव है।

पश्चिमका सन्तकि वर्डस्वर्यं (Wordsworth) कहता है—
"हमारा जन्म एक ऐसी निद्रित अवस्था है, जिसमें पूर्व जन्मके अस्तित्वकी अनुभूति विस्मृत हो जाती है। जिस आत्माका शरीरके साथ जन्म
होता है वह हमारे जीवनका एक ऐसा नक्षत्र है जो पूर्वमें दूसरी जगह
अस्तङ्गत हुआ था। और, जो बड़ी दूर से आता है?।"

ड्रायडनका कथन भी बड़ा मार्मिक है—"अविनाशी आत्माका विनाश करनेकी क्षमता मृत्युमें नहीं है। जब विद्यमान शरीरका मृत्तिका- रूप परिणमन होता है, तब आत्मा अपने योग्य नवीन आवास-स्थलका अन्वेषण कर लेता है एवं अवाध गतिसे अन्य शरीरमें जीवन तथा ज्योति भर देता है ।"

- १ "रम्याणि बीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शन्दान् पर्युत्सुकीभवित यत्सुखितोऽपि जन्तः । तच्चेतसा स्मरसि नृनमवोधपूर्वम् भावस्थिराणि जननान्तरसौद्धदानि ॥"—अंक ५, १० १४० ।
- Representation of the soul that rises with us, our life's star with the soul that rises with us, our life's star with the had elsewhere its setting.
  And cometh from afar—Ode on Intimations of immortality
- Peath had no power the immortal soul to stay. That when its present body turns to clay, Seeks a fresh home and with unlessened might, Inspires another frame with life and light,

तार्किक-शिरोमणि अक्रडक स्वामीसे इस विषयमें अत्यन्त विमल प्रकाश प्राप्त होता है। उनका युक्तिवाद इस प्रकार है—"आत्माक विषयमें उत्पन्न होनेवाले ज्ञानके विषयमें सभी विकल्पों द्वारा आत्माकी सिद्धि होती है। आत्माके विषयमें यदि सन्देह है तो भी आत्माका सद्भाव सिद्ध होता है, क्योंकि, सन्देह अवस्तुको विषय नहीं करता। संशय-ज्ञान उभय कोटिको स्पर्श किया करता है। आत्माका यदि अभाव हो तो दो विकल्पोंकी ओर झुकनेवाले ज्ञानका उदय कैसे होगा? अनध्यवसाय-ज्ञान भी जात्यन्धको रूपके समान प्रकृतमें बाधक नहीं है, कारण अनादिसे आत्माका परिज्ञान होता आया है। विपरीत-ज्ञानके मानने पर भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध होता है, पुरुषको देखकर उसमें स्थाणु-टूँठ-रूप विपरीत बोधके द्वारा जैसे स्थाणुकी सिद्धि होती है, उसी प्रकार आत्माका यथार्थ बोध होगा। आत्माके विषयमें समीचीन बोध मानने पर उसका अस्तित्व अवाधित सिद्ध होता ही है।" (तत्वार्थराज-वार्तिक २।८)

स्वामी समन्तभद्धका युक्तिवाद इस विषयको और भी हृदय-प्राही वनाता है—"जैसे 'हेतु' शब्द से 'हेतु' रूप अर्थका बोध होता है, क्योंकि हेतुशब्द संशारूप है, इसी प्रकार 'जीव' शब्द अपने वाच्य रूप 'आत्मा' नामक बाह्य पदार्थको स्पष्ट करता है, क्योंकि 'जीव' शब्द भी संशा रूप है। संशारूप वाचकका विषय-भूत वाच्य पदार्थ होना चाहिए। जैसे 'प्रमाण' शब्द प्रत्यक्ष आदि प्रमाण रूप प्रमाणको बताता है, वैसे ही माया आदि भ्रान्तिपूर्ण शब्द अपने-अपने वाच्य-भूत माया आदि पदार्थोंका परिश्वान कराते हैं?।"

 <sup>&</sup>quot;जीवशब्दः सबाह्यार्थः सन्धात्वात् हेतुशब्दवत् ।
 मायादिभ्रान्तिसन् श्च मायाद्यैः स्वैः प्रमोक्तिवत् ॥"--आप्तमीमांसा दलो० ८४ ।

स्याद्वाद-विद्यापित आचार्य विद्यानन्दिका कथन है—"यह 'जीव' शब्दका व्यवहार आत्मतत्त्वको छोड़कर शसीरके विषयमें प्रसिद्ध नहीं है; कारण शरीर अचेतन है और वह आत्माके मोगका आश्रय रूपसे प्रसिद्ध है, आत्मा तो मोक्ता है। इन्द्रियों में भी 'जीव' व्यवहार नहीं होता, कारण उनकी उपमोगके साधन रूपसे प्रसिद्ध है—जैसे हम कहते हैं 'मैं' 'आंखों' 'से' 'देखता' 'हूं' यहां 'देखना' रूप क्रियाका साधन नेत्र हन्द्रिय है, देखनेवाला आत्मा पृथक् पदार्थ है।

रूप-रस-गंध-शब्द आदि इन्द्रियोंके विषयोंमें 'जीव' शब्दका व्यवहार करना उचित नहीं है, कारण वे भोग्यरूपसे विख्यात हैं— जैसे 'मैं' 'पानी' 'पीता' 'हूं'। यहाँ पीना क्रियाके विषयमें पानी रूप भोग्य पदार्थका श्रहण किया जाता है तथा "मैं" शब्द कर्चा आत्माको जताता है। अत एव भोक्ता आत्मा ही 'जीव' पद वाच्य है। चैतन्यको शरीर आदिका कार्य मानने पर आत्मामें भोक्तापनेकी बुद्धिका औचित्य सिद्ध नहीं होता।"

अवस्य स्वामी भाषा-शास्त्रियोंके इस सन्देहका भी निराकरण करते हैं कि 'जीव' शब्दके उद्भावमें भी जीव रूप अर्थ न मानें तो क्या बाधा है ? कारण प्रत्येक शब्दका अपने वाच्यार्थके साथ निश्चित सम्बन्ध हो, ऐसा विदित नहीं होता। इस अमके निराकरणमें आचार्य कहते हैं—'जीव' शब्दसे उत्पन्न होनेवाला जीव अर्थका बोध अवाधित है । जैसे, धूमदर्शनसे अग्निका परिज्ञान किया जाता है और अवाधित होनेसे उस ज्ञान पर विश्वास किया जाता है और अवाधित होनेसे उस ज्ञान पर विश्वास किया जाता है और असक्तमें समझना चाहिए। मरीचिकामें उत्पन्न होने वाला जलका ज्ञान अवाधित होनेसे दोषयुक्त है । जो ज्ञान अवाधित होनेसे दोषयुक्त है । जो ज्ञान अवाधित है सिक्तियों प्राननम्

Etz

होगा। इस नियमानुसार 'जीव' शब्द वास्तविक 'जीव' अर्थको छोतित करता है।

उस जीवकी हर्ष-विषाद आदि अवस्थाएँ हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति-के अनुभव-गोचर है और प्रत्येक शरीरमें पृथक्-पृथक् अनुभवमें आता है। इस अनुभवका परित्याग भी नहीं किया जा सकता। यही अनुभव अपना निषेध करनेवाले व्यक्तिको स्वयं अपना परिचय कराता है।

इस प्रकार युक्ति, अनुभव आदि जिस आत्म-तत्त्व को सिद्ध करते हैं, उसके धर्म आदिकी अभिन्यक्ति करनेमें प्रयत्नशील होना प्रत्येक चिन्तक तथा समीक्षकका परम कर्तन्य है।

## सृष्टि-स्वातन्त्र्य

आत्मा नामक पदार्थके स्वतन्त्र अस्तित्वके सिद्ध होनेपर चित्त-में यह सहज शंका उद्भृत होती है, िक आत्मत्व अथवा चैत-यकी दृष्टिंगे जब सब आत्माएँ समान हैं, तब उनमें दुःख-सुखका तरतम भाव अथवा विविध वृत्तियाँ क्यों दृष्टिगोचर होती हैं? यदि इस समस्या-को सुलझानेके लिए लोक-मत का संग्रह किया जाए तो प्रायः यह उत्तर प्राप्त होगा—"जीवोंका भाग्य ईश्वरके अथीन है, वही विश्व-ियन्ता उन्हें उत्पन्न करता है, रक्षण करता है तथा अपने अपने कर्मानुसार विविध योनिगोंमें भेज उन्हें दिष्टत या पुरस्कृत करता है।" वेद-व्यास महा-भारत में लिखते हैं—'यह जीव बेचारा अज्ञानी है, अपने दुःख-सुखके

१ "भावरचात्र हर्षविषादाधनेकाकारविवर्तः प्रत्यात्मवेदनीयः, प्रतिशरीरं भेदा-त्मकोऽप्रत्याख्यानार्हः प्रतिक्षिपन्तमात्मानं प्रतिबोधयतीति कृतं प्रयत्नेन ।" —अष्टशती।

विषयमें स्वाधीन नहीं है, यह तो ईश्वरकी प्रेरणानुसार कभी स्वर्गमें पहुँचता है, तो कभी नरकमें ।

एक ईश्वर-भक्त अपने भाग्य निर्माणके समस्त अधिकार उस पर-मात्माके हाथमें सौंपते हुए छोगोंको शिक्षा देता है—

### हुनियाके कारसानेका ख़ुदा ख़ुद ख़ानसामा है। न कर तुफिक रोटोकी, अगर्चे मर्ददाना है॥

इस विचार-धाराते अकर्मण्यताकी पुष्टि देख कोई कोई यह कहते हैं कि कर्म करनेमें प्रत्येक जीव स्वतन्त्र है, हाँ, कर्मों के फल-विभाजनमें परमात्मा न्याय-प्रदाताका कार्य करता है।

कोई चिन्तक सोचता है कि जब जीव स्वेच्छानुसार कर्म करनेमें स्वतंत्र है और इसमें परमात्माके सहयोगकी आ्वश्यकता नहीं है तब फलोपभोगमें परत्मात्माका अवलम्बन अङ्गीकार करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। एक दार्शनिक कवि कहता है—

को काको दुख देत है, देत करम अकमोर । उरभो-सुरभे आपही, ध्वजा पवनके जोर ॥-'भैया'भगवतीदास।

अध्यात्म-रामायणमें कहा है— मुख-दुःख देनेवाला कोई नहीं है; दूसरा सुख-दुःख देता है यह तो कुबुद्धि ही है—

"सुखस्य दुःस्वस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा।"

इस प्रकार जीवके भाग्यनिर्णयके विषयमें भिन्न भिन्न धारणाएँ विद्य-मान हैं। इनके विषयमें गम्भीर विचार करनेपर यह उचित प्रतीत होता है कि अन्य विषयोंपर विचारके स्थानमें पहिले परमात्माके विषयमें ही

 <sup>&#</sup>x27;अहो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ।
 ईश्वरप्रॅरितो गच्छेत् स्वर्ध्व वा स्वभ्रमेव वा ॥''-महाभारत वनपर्व ३०।२८

हम समीक्षण कर लें। कारण, उस गुत्थीको प्रारम्भमें सुलझाए बिना वस्त-तत्त्वकी तहतक पहुँचनेमें तथा सम्यक्-चिन्तनमें बड़ी कठि-नाइयाँ उपस्थित होती हैं। विश्वको ईश्वरकी कीड़ा-भूमि अङ्गीकार करने पर स्वतन्त्र तथा समीचीन चिन्तनाका स्रोत सम्यक्रूपसे तथा स्वच्छन्द गतिसे प्रवाहित नहीं हो सकता। जहाँ भी तर्कणाने आपत्ति उठायी वहाँ .ईरवरके विदोषाधिकारके नामपर सत्र कुछ ठीक वन जाता है क्योंकि परमात्माके दरबारमें कल्पनाकी बंटन दबायी कि कल्पना और तर्कसे अतीत तथा तार्किकके तीक्ष्ण परीक्षणमें न टिकनेवाली बातें भी यथार्थता-की मद्रासे अङ्कित हो जाती हैं। जैसे, वाइसराय विशेषाधिकार नामक जादकी छड़ी हिलाकर अन्याय तथा अनीतिको भारतके नामपर नीति तथा न्याय क्षण-मात्रमें घोषित कर देता है, उसी प्रकार अनन्त आपत्तियों तथा महान् विरोधींके बीचमें उस लीलामय परमपिता परमात्माकी लांको-त्तर शक्ति आदिके बलपर असम्भव भी सम्भव तथा तर्क-बाह्य भी तर्क-सङ्गत बना दिया जाता है। अत एव यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिक सङ्कीर्णताको निर्ममतापूर्वक निकालकर निर्मल मनोवृत्तिके साथ परमात्मा-के विषयमें विचार किया जाए।

ईश्वरको विश्वका भाग्य-विधाता जैन-दार्शनिकोंने न मानकर उसे जान, आनंद, शक्ति आदि अनंत-गुणोंका पुञ्ज परम-आत्मा (परमात्मा) स्वीकार किया है। इस मौलिक विचार-स्वातन्त्र्यके कारण महान् दार्शनिक-चिन्तनकी सामग्रीके होते हुए भी वैदिकदार्शनिकोंने षट्दर्शनोंकी स्वीमें जैन-दर्शनको स्थान नहीं दिया। अस्तु, शिखद षट्-दर्शनोंमें अपना विशिष्ट स्थान रखनेवाला सांख्यदर्शन ईश्वर विषयक जैन-विचार शैलीका समर्थन करता है। सेश्वर साख्य नामसे विख्यात योगदर्शन

१ ' ईश्वरासिद्धेः ।" — सांख्यस्० १।९२ !

भी ईश्वरको जगत्का कर्चा नहीं मानता । वह क्लेश, कर्मविपाकाशयसे असम्बन्धित पुरुष-विशेषको ईश्वर कहता है । न्याय और वैशेषिक सिद्धान्तने मूल परमाणुओं आदिका अस्तित्व मानकर ईश्वरको जगत्का उपादान कारण न मान निमित्तकारण स्वीकार किया है ।

पूर्व मीमांसा-दर्शन भी निरीश्वर सांख्यके समान कर्ची-वादका निषेध करता है। उत्तर-मीमांसा अर्थात् वेदान्तमें भी ईश्वर कर्नु त्वका तत्त्वतः दर्शन नहीं होता है। उस दर्शनमें इस विश्वको ब्रह्मका अभिन्यक्त विवर्त माना है। इस प्रकार, शान्त भावसे दार्शनिक वाङ्मयका परि-शीलन करने पर विदित होता है कि जैनदर्शनके अकर्जुत्व सिद्धान्तमें बहुतसे दार्शनिकाने हाथ बँटाया है। फिर भी, यह देखकर आश्चर्य होता है कि केवल जैन-दर्शन पर ही नास्तिकताका दोष लादा गया है। इसका वास्तविक कारण यह मालूम होता है कि जैन-धर्म ऋग्वेदादि वैदिक वाङ्मयको अपने लिए पथ-प्रदर्शक नहीं मानता। गुद्ध अहिंसात्मक विचार प्रणालीको अपनी जीवननिधि माननेवाला जैन तत्त्वज्ञान हिंसात्मक बंळि-विधानके प्रेरक वैदिक वाङ्मयका किस प्रकार समर्थन करेगा ? इसका अर्थ यह नहीं है कि जैन-दार्शनिक वेंद ( ज्ञान ) के विरोधी हैं। जैन-धर्म प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप अपने अहिंसामय विशिष्ट ज्ञानपुञ्जोंका आराधक है। भगविजनसेनने हिंसात्मक वाक्योंको यमकी वाणी बताते हुए अहिंसा-मय निर्दोष जैनधर्ममें वर्णित द्वादशांगमय महाशास्त्रींको ही वेद माना है। - ( आदिपुराण )

जैन-दर्शन क्रोध मान-माया-छोभ, हास्य, भय, विस्मय आदि विकारों-

१ "क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईरवरः "--योगसूत्र १।२४।

२ देखा-मुक्तावली, The cultural Heritage of India-P. 189-191

से रहित वीतराग, सर्वज्ञ परम-आत्माको ईश्वर मानता है। वह विश्वको क्रीडामें किसी प्रकार भाग नहीं छेता। वह इतकृत्य है, विकृतिविहीन है तथा सर्व प्रकारकी पूर्णताओंसे समन्वित है। उसी परमात्माको राग, द्वेष, मोह, अज्ञान आदिसे अभिभूत व्यक्ति अपनी मावना और अध्ययनके अनुसार विचित्र रूपसे चित्रित करते हैं। आत्मत्वकी हिंध्से हममें और परमात्मामें कोई अन्तर नहीं है; केवल इतना ही मेद है कि हममें देवी शक्तियाँ प्रसुप्त स्थितिमें हैं और उनमें उन गुणोंका पूर्ण विकास होनेसे वे आत्माएँ स्पीत वन चुकी हैं—इतनी निर्मल और प्रकाशपूर्ण हैं कि उनके आलोकमें हम अपना जीवन उज्ज्वल और दिव्य बना सकते हैं। विद्या-वारिधि वैरिस्टर चम्पतरायजीने अपने महत्त्वपूर्ण प्रन्थ की ऑफ नॉलेज' (Key of Knowledge) में लिखा है—

Man - Passions = God,
God + Passions = Man.
भर्यात् मनुष्य - वासनाएँ = ईश्वर,
ईश्वर + वासनाएँ = मनुष्य ।

जैन दार्शनिकोंने परमात्माका पद प्रत्येक प्राणीके लिए आत्म-जागरण द्वारा सरलता पूर्वक प्राप्तव्य वतलाया है। यहाँ ईश्वरका पद किसी एक व्यक्ति-विशेषके लिए सर्वदा सुरक्षित नहीं रखा गया है। अनन्त आत्माओंने पूर्णत्या आत्माको विकसित करके परमात्मपदको प्राप्त किया है तथा भविष्यमें प्राप्त करती रहेंगी। सची साधनावाली आत्माओंको कौन रोक सकता है एवं वास्तविक प्रयत्न-शून्य दुर्वल अपवित्र आत्माओंको किसी विशिष्ट शक्तिकी कृपा द्वारा मुक्तिमें प्रविष्ट नहीं करवाया जा सकता। जैन दर्शनके ईश्वरवादकी महत्ताको हृदयंगम करते हुए एक उदारचेता विद्वान्ने कहा या—''यदि एक ईश्वर माननेके कारण किसी दर्शनको 'आस्तिक' संज्ञा दी जा सकती है, तो

अनन्त आत्माओं के छिए मुक्तिका द्वार उन्मुक्त करने वाले जैन-दर्शनमें अनन्त गुणित आस्तिकता स्वीकार करना न्याय प्राप्त होगा।"

परमात्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति तथा अनन्त दर्शन आदि गुणोंका मण्डार है। वह संसार-चक्रमें परिश्रमण कर जन्म-जरा-मरणकी यन्त्रणा नहीं उठाता। उस ज्ञान, आनन्द, वीतराग, मोह-विहीन, वीत-देष, निर्भीक, प्रशान्त, परिपूर्ण परमात्माका विश्वके सुख-दुःख-दानमें हस्तक्षेप स्वीकार करने पर वह आत्मा राग-द्रेष, मोह आदि दुर्ब-छताओंसे पराभूत हो साधारण प्राणीकी श्रेणीमें आ बाएगा।

जब, परमात्मामें परम करुणा, त्रिकालज्ञता और मर्यादातीत शक्तिका भण्डार विद्यमान है, तब ऐसे समर्थ और कुशल व्यक्तिके तत्वावधान या सहयोगसे निर्मित जगत् मुन्दरता, पूर्णत्। तथा पवित्रताकी साकार प्रतिमा बनता और कहीं भी दुःख और अशान्तिका लब-लेश भी न पाया जाता । कदाचित् परिस्थितिविशेषवश कोई पथ-भ्रष्ट प्राणी विनाशकी ओर स्रकता, तो वह करुणा-सागर पहिले ही उस पथ-भ्रष्टको सुमार्गपर लगाता और तब इस भ्तलका स्वरूप दर्शनीय ही नहीं, सर्वदा वन्दनीय भी होता। विश्वके विधानमें विधाताका हस्तक्षेप होता, तो एक कविके शब्दों-में सुवर्णमें सुगन्ध, इक्षुमें फल, चन्दनमें पुष्प, विद्वान्में धनाव्यता और भूपतिमें दीर्घजीवनका अभाव न पाया जाता ।

प्रभुकी भक्तिमें निमग्न पुरुष निर्मेख आकारा, रमणीय इन्द्रधनुष, विशाल हिमाचल, सुगन्धित तथा मनोरम पुष्प आदि आकर्षक सामग्रीको देखकर प्रभुकी महिमाका गान करते हुए उन सुन्दर पदार्थीके निर्माणके लिए उस परम पिताके प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलियौँ अर्पित करता है। किन्तु जब उसी भक्तकी दृष्टिमें इस जगत्की भीषण गन्दगी, बाह्य

१ "गन्धः सुवर्णे फलिमिक्षुकाण्डे, नाकारि पुष्पं खलु चन्दनेषु। विद्वान् धनी भूपतिदीर्घजीवी धातुः पुरा कोऽपि न बुद्धिदोऽभूत्॥"

तथा आन्तरिक अपवित्रता, अनन्त-विषमताएँ आती हैं, तब उन पदार्थों-से परमात्माका न्याय-प्राप्त सम्बन्ध स्वीकार करनेमें उसकी आत्माको अत्यधिक ठेस पहुँचती है। कौन ज्ञानवान् मांस-पीप-किषर-मल-मूत्र सद्दश बीमत्स वस्तुओंमें जीवोंकी उत्पत्ति करनेके कौशल प्रदर्शनका श्रेय सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् परमानन्दमय परमात्माको प्रदान करनेका प्रयत्न करेगा!

शान्त भावसे विचार करनेपर यह शंका प्रत्येक चिन्तक अग्तःकरणमें उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी कि उस परम प्रवीण पिताने
अपनी श्रेष्ठ कृति रूप इस मानव-शरीरको 'पल-रुधिर-राध-मल थैली,
कीकस बसादितें मैली' बनानेका कष्ट क्यों उठाया ? यदि विचारक व्यक्ति
परमात्माके प्रयत्नके बिना अपवित्र तथा घृणित पदार्थों का सद्भाव
स्वीकार करनेका साहस करता है, तो उसे अन्य पदार्थों के विषयमें
भी इसी न्यायको प्रदर्शित करनेका सत्-साहस दिखानेमें कौन-सी
बाधा है ?

प्रमुकी महिमाका वर्णन कहते हुए राम-भक्त कि तुरुसी कहते हैं— 'सीयराममय सब जग जानी' दूसरा किव कहता है—''जले विष्णुः स्थले विष्णुः आकाशे विष्णुरेव च'—इन भक्त-जनोंकी दृष्टिमें विश्वके कण-कणमें एक अखण्ड परमात्माका वास है। सुननेमें यह बात बड़ी मधुर माद्म होती है, किन्तु तर्ककी कसौटीपर नहीं टिकती। यदि सम्पूर्ण विश्वमें परमात्मा उसाउस भरा हुआ हो तो उसमें उत्पाद-व्यय गमनागमन आदि कियाओंका पूर्णतया अभाव होगा। क्योंकि, व्यापक वस्तुमें परिस्पन्दन रूप कियाका सद्भाव नहीं हो संकता। अतः अनादिसे प्रवाहित जड़-चेतनके प्राकृतिक संयोग-वियोग रूप इस जगत् के पदार्थोंमें स्वयं संयुक्त-वियुक्त होनेकी सामर्थ्य है, तव विश्व-विधाता नामक अन्य शक्तिकी कल्पना करना तर्कसंगत नहीं है। वैज्ञानिक ज्रियन हक्सले कहता है—"इस विश्वपर शासन करने-वाला कौन या क्या है ? जहाँ तक हमारी हिए जाती है, वहाँ तक हम यही देखते हैं कि विश्वका नियन्त्रण स्वयं अपनी ही शक्तिसे हो रहा है। यथार्थमें देश और उसके शासककी उपमा इस विश्वके विषयमें लगाना मिथ्या है ।"

कर्जु त्व पक्षवालों के समक्ष यह युक्ति भी उपस्थित की जाती है कि जब कर्जा के अभावमें प्रकृतिसिद्ध सनातन ईश्वरका सद्भाव रह सकता है और इसमें कोई आपत्ति या अव्यवस्था नहीं आती है, तब यही न्याय जगत्के अन्य पदार्थों के कर्जु त्वके विषयमें क्यों न लगाया जाए ? ऐसा कोई प्रकृतिका अटल नियम भी नहीं है कि कुछ वस्तुओं का कर्जा पाया जाता है, इसलिए सब वस्तुओं का कर्जा होना चाहिए। ऐसा करने से तर्कशास्त्रगत अल्प-पदार्थसम्बन्धी नियमको सार्वित्रक पाया जाने वाला नियम मानने रूप दोष ( Fallacy ) आएगा।

इस प्रसङ्गमें 'की ऑफ नॉलेज'की निम्न पंक्तियाँ उपयुक्त हैं-

"सृष्टिक चूं त्वके विषयमें यह प्रश्न प्रथम उपस्थित होता है कि ईरवरने इस विश्वका निर्माण क्यों किया ? एक सिद्धान्त कहता है कि इससे उसे आनन्दकी उपलब्धि हुई, तो दूसरा कहता है कि वह अकेले-पनका अनुभव करता था और इसलिए उसे साथी चाहिए थे। तीसरा सिद्धान्त कहता है कि वह ऐसे प्राणियोंका निर्माण करना चाहता था जो उसका गुणगान करें तथा पूजा करें। चौथा पक्ष कहता है कि वह विनोद-वश विश्वनिर्माण करता है। इस विषयमें यह विचार उत्पन्न होता है

<sup>?</sup> Who and what rules the Universe? So far as you can see, it rules itself and indeed the whole analogy with a country and its ruler is false.—Julian Huxley

कि विश्वकर्त्ताकी ऐसा जगत् निर्माण करनेकी इच्छा क्यों हुई जिसमें बहुत बड़ी संख्यामें प्राणियोंको नियमतः दुःख और शोक भोगने पहते हैं? उसने अधिक सुखी प्राणी क्यों नहीं बनाए जो उसके साथमें रहते।"

कर्चृ त्वका परमात्मामें आरोप करनेसे वह वन्दनीय विभूति राग-द्वेष, मोह आदि विकारयुक्त बन साधारण मानवके धरातल पर आ गिरेगी और ऐसी स्थितिमें वह दिग्यानंदके प्रकाशसे विञ्चत हो पवित्र आत्माओंका आदर्श भी न रहेगी।

कर्चृ त्वके फेरमें फँसे हुए उस परमात्माके विरुद्ध विवेकके न्यायालय में बैरिस्टर चम्पत्रायजीका यह आरोप विशेष आकर्षक तथा प्रभावक माल्म होता है—''जिसने मिलनताकी मूर्ति अत्यन्त बीभत्स मल-मूत्रकी खानि स्वरूप शरीरमें इस मानवको उत्पन्न करके उस शरीरके ही भीतर इसे कैद कर रखा है, वह परम-पिता, परम-द्याल, बुद्धिमान् परमात्मा जैसी पवित्र वस्तु नहीं हो सकती। ऐसी कृति तो निर्दयता एवं प्रतिशोध-के दुर्भावको स्पष्टतया प्रमाणित करती है ।"

Why should it please the creator to create a world, where sorrow and pain are the inevitable lot of the majority of his creatures,? Why should he not make happier beings to keep him company?"—Key of Knowledge P. 135.

the idea of creation is, why should God make the world at all? One system suggests, that he wanted to make the world, because it pleased him to do so, another, that he felt lonely and wanted company, a third, that he wanted to create beings who would praise his glory and worship; à fourth, that he does it in sport and so on.

पं अवाहरखाळ नेहरू अपने आत्म-चरित्र 'मेरी कहानी' में अपने हृदयके मार्मिक उद्गारोंको व्यक्त करते हुए लिखते हैं—"परमात्माकी कृपालुतामें लोगोंकी जो श्रद्धा है, उस पर कभी-कभी आश्चर्य होता है कि किस प्रकार यह श्रद्धा चोट-पर-चोट खाकर जीवित है और किस तरह घोर विपत्ति और कृपालुताका उल्टा सुबृत भी उस श्रद्धाकी दृद्गाकी परीक्षाएँ मान ली जाती हैं।"

जे० रार्ड हापिकन्सकी ये पँक्तियां अन्तःकरणमें गूँजती हैं--

"सचमुच तू न्यायी है स्वामी, यदि मैं करूँ विवाद, किन्तु नाथ मेरी भी है, यह न्याय-युक्त फरियाद! फलते और एकते हैं क्यों, पापी कर-कर पाप, मुक्ते निराशा देते हैं क्यों सभी प्रयस्न कलाप! हे प्रिय-बन्ध, साथ मेरे यदि तू करता रिपुका व्यवहार, तो क्या इससे अधिक पराजय, औ वाधाओं का करता वार । अरे उटाई भीर वहाँ वे मद्य और विषयों के दास, भोग रहे वे पड़े मौजमें हैं जीवनके विभव विकास और यहां मैं तेरी खातिर कार्ट रहा हूँ जोवन नाथ हाँ. तेरे पथपर हो स्वामी घोर निराशाओं के साथ।"

विश्वका ऐसा अस्त-व्यस्त चित्र चिन्तकको चिकत बना कर्तृत्वकी ओरसे पराङ्मुख कर देता है। विहारके भूकम्पपीइत प्रदेशमें पर्यटन द्वारा दुःखी व्यक्तियोंका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्तकर पंकित नेहरूजी लिखते हैं—"हमें इसपर भी ताज़्जुब होता है, कि ईश्वरने हमारे साथ ऐसी निर्दयतापूर्ण दिल्लगी क्यों की कि पहिले तो हमको त्रुटियोंसे पूर्ण बनाया, हमारे चारों ओर जाल और गड्ढे बिछा दिए, हमारे लिए कठोर

और दुःखपूर्ण संसारकी रचना कर दी, चीता भी बनाया और भेंड भी। और हमको सजा भी देता है।" १

धर्मके विषयमें नेहरूजीके विचारोंसे कितनी ही मतिमन्नता क्यों न हो, किन्तु निष्पक्ष विचारक व्यक्तिकी आत्मा उनके द्वारा आन्तरिक तथा सत्यतासे पूर्ण विचार-धाराका समर्थन किए बिना न रहेगा।

देखिए, मृत्युकी गोदमें जाते-जाते पक्षाब-केसरी छाजा छाजपतराय कितनी सजीव और अमर बात कह गए हैं—"क्या मुसीवतों, विषमताओं और क्र्रताओंसे परिपूर्ण यह जगत् एक भद्र परमात्माकी कृति हो सकता है ? जब कि हजारों मस्तिष्कहीन, विचार तथा विवेकशून्य, अनैतिक, निर्दय, अत्याचारी, जालिम, लुटेरे, स्वार्थी मनुष्य विलासिताका जीवन विता रहे हैं और अपने अधीन व्यक्तियोंको हर प्रकारसे अपमानित, पद-दलित करते हैं और मिष्टीमें मिलाते हैं, इतना ही नहीं, चिद्राते भी हैं। ये दुःखी लोग अवर्णनीय कष्ट, घृणा तथा निर्दयतापूर्ण अपमानसहित जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें जीवनके लिए अत्यन्त आवश्यक वस्तुएँ भी नहीं मिल पातीं। मला, ये सब विपमताएँ क्यों हैं ? क्या ये न्यायशील और ईमानदार ईश्वरके कार्य हो सकते हैं ?।" आगे

---नेहरूजीकी पुस्तक 'मेरी कहानी'से।

With thee, but, sir, so what I plead is just,
Why do sinner's ways prosper? and why must
Disappointment all I endeavour end?
Wert thou my enemy, O, thou my friend,
How woudst thou worse, I wonder, than thou dost
Defeat, thwart me? Oh, the sots and thrills of lust
Do inspare hours more thrive than I that spend
Sir. life upon thy cause......

चलकर पक्षाव-केसरी कहते हैं— 'मुझे बताओ-तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। मैं तो इस निस्सार जगत्में उसका कोई भी निशान नहीं पाता।"

स्व० लालाजीके अमर उद्गारोंके विरुद्ध शायद कर्जु वादका प्रगाद् पोषक यह कहे, कि यह तो अफल राजनीतिश्वकी जोशभरी वाणी है, जो प्रशान्त दार्शनिक चिन्तनके विमल प्रकाशसे बहुत दूर है। ऐसे व्यक्तियोंको पाश्चान्य तर्क-विद्याके पिता अरस्त् महाशय जैसे शान्त, विचारवान् चिन्तककी निम्नलिखित पंक्तियोंको पद्कर अपने व्यामोहको दूर करना चाहिए—'ईश्वर किसी भी दृष्टिसे विश्वका निर्माता नहीं है। सब अविनाशी पदार्थ परमार्थिक हैं। सूर्य, चन्द्र तथा दृश्यमान आकाश सब सक्रिय हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि उनकी गति अवरुद्ध हो जाए। यदि हम उन्हें परमात्माके द्वारा प्रदत्त पुरस्कार मानें तो या तो हम उसे अयोग्य न्यायाधीश अथवा अन्यायी न्याय-कर्ता बना डालेंगे।

Where is thy God? I can find no trace of him in this absurd world.

<sup>? &</sup>quot;Can this world full of miseries, inequalities, cruelities & barbarities be the handiwork of a good God, while hundreds and thousands of wicked people, people without brains, without head or heart, immoral and cruel people, tyrant, oppressors, exploiters and selfish people living in luxury, and in every possible way insulting trampling under foot, grinding into dust and also mocking their victims, these latter are lives of untold misery, degradation disgrace of sheer want? They do not even get the nacessities of life. Why all this inequality? Can this be the handiwork of a just and true God?

<sup>-</sup>Lala Lajpatarai in Mahratta 1933.

यह बात परमात्माके स्वभावके विरुद्ध है। जिस आनन्दकी अनुभूति परमात्माको होती है वह इतना महान् है कि हम उसका कभी रसास्वाद कर सकते हैं। वह आनन्द आश्चर्यप्रद है।" 9

ईश्वर-कर्नृत्वके सम्बन्धमें अत्यन्त आकर्षक युक्ति यह उपस्थित की जाती है—''क्या करें, परमात्मा तो निष्पक्ष न्याय-दाता है, जिन्होंने पाप की पोटली बाँध रखी है, उनके कर्मानुसार वह दण्ड देता है। दयाकी अपेक्षा न्यायका आसन ऊँचा है।"

ऐसे कर्तृत्वसमर्थक व्यक्तिको सोचना चाहिए, कि अनन्त ज्ञान, अनन्तशक्ति तथा अनन्त करणापूर्ण परमपिता परमात्माके होते हुए दीन-प्राणी पापोंके संचयमें प्रवृत्ति करे उस समय तो वह प्रभु चुपचाप इस इश्यको देखता रहे और दण्ड देनेके समय सतर्क और सावधान हो अपने भीषण न्यायास्त्रका प्रयोग करनेके लिए उद्यत हो उठे। यह बड़ी विचित्र बात है! क्या सर्व-शक्तिमान् परमात्मा अनर्थ अथवा अनीतिके मार्गमें जानेवाली अपनी सन्तितसमान जीवराशिको पिहलेसे नहीं रोक सकता ? यदि ऐसा नहीं है तो सर्वशक्तिमान् क्या अर्थ रखता है ?

गांधीजीके द्वारा अत्यन्त पूज्य गुरु तुल्य आदरणीय माने गए

God is in no sense the Creator of the universe. All imperishable things are actual sun, moon, while visible heaven is always active. There is no time that they will stop. If we attribute these gifts to God, we shall make him either an incompetent judge or an unjust one and it is alien to his nature. Happiness which God enjoys is as great as that, which we can enjoy sometimes. It is marvellous.

महानुभाव शतावधानी राजचंद्रजी लिखते हैं- जगत्कर्ताने ऐसे पुरुषको क्यों जन्म दिया ? ऐसे नाम डुबानेवाले पुत्रको जन्म देनेकी क्या जरूरत थी जो विषयादिकोंमें निमग्न हो अपनी आत्माको ईश्वरीय प्रकाशसे पूर्णतया वंचित रखनेके प्रयत्नमें संलग्न रहता है । ?''

इस प्रकार बहु जन-समाज-सम्मत जगत्-कर्जु त्वकी मान्यताके विरुद्ध तर्क और अनुभवोंके अधार पर विषयका विवेचन किया जाए तो वह एक स्वतन्त्र प्रन्थ बन जाएगा और प्रस्तुत रचनाकी समस्त परिधिको आत्मसात् कर लेगा। विशेष जिज्ञासुओं को प्रमेयकमलमार्चण्ड, अष्ट-सहस्रो, अस परीक्षा आदि जैन न्याय तथा दर्शनके प्रन्थोंका परिशिलन करना चाहिए। हमारा तो ऐसा विचार होता है कि कर्जु वादी साहित्यका भी सम्यक् प्रकार मनन और चिन्तन किया जाए तो उसीमें

सञ्जन जो रचे तो सुधारस सं कोन काज,

दुष्ट जीव किये काल-कूट सी कहा रही।

दाता निरमापे फिर थापे क्यों कलप-वृच्छ,

याचक बिचारे लघु तृण हू तें हैं सही।।

इष्ट के संयोग तें न सीरो धनसार कहु,

जगत को ख्याल इन्द्रजाल सम है वहां। ऐसी दोंय-दोय बात दीखें विधि एक ही सी.

काहे को बनाई मेरे धोखो मन है यहा।। ८०॥

---जैन-शतक ।

१ श्रामद् राजचंद्र ए० ९६।

२ अनुभवके आधारपर साधुचेतस्क कवि भूधरदासकी वाणीसे क्या ही सुन्दर तर्क विधाताके सम्मुख उपस्थित हुआ है—

३ तार्किक प्रभाचन्द्राचार्य ।

४ आचार्य विद्यानन्दि ।

इस बातको सिद्ध करनेवाली पर्याप्त सामग्री प्राप्त होगी कि परमात्मा सत्+चित्+आनन्द स्वरूप है। जगत्का उद्धार करने और धर्मका संस्थापन करनेके लिए अवतार धारण करनेवाले, किव वेदन्यासकी गीताके भमुख पुरुष श्रीकृष्णचन्द्रकी वाणीसे ही यह सत्य प्रकट होता है कि—'परमात्मा न लोकका कर्चा है, और न कर्म अथवा कर्मफलोंका संयोग करानेवाला है। प्रकृति ही इस प्रकार प्रवृत्ति करती है, वह परमात्मा पाप या पुण्यका अपहरण भी नहीं करता। ज्ञानपर अज्ञानका आवरण पड़ा है इसलिए प्राणी विमुग्ध बन जाते हैं।''

प्रकाण्ड तार्किक जैनाचार्य भक्कक्कने अपने अकलक्करतोत्रमें न्यायकी कसौटीपर कसी गयी पूजनीय विभूति परमात्मापर प्रकाश डालते हुए उन्हें महान् देवताके रूपमें मान इन उद्बोधंक शब्दोंमें निदींप, वीतराग परमात्माको प्रणाम किया है—

"त्र कोक्यं सक्छं त्रिकाळिविषयं साळोकमाळोकितम् साक्षात् येन यथा स्वयं करतते रेखात्रयं साङ्ग्रिलः । रागद्वेषमयामयान्तकजरा-कोळत्वकोभादयो नाक पत्यदळक्कनाय स महादेवो मया वन्चते ।

१ "न कर्तृत्वं न कमोणि लेकारय सृजित प्रमुः । न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवतते ॥ नादत्ते कस्यित् पापं न चैव सुकृत थिमुः । अज्ञानेनावृत ज्ञानं तेन मुख्यित जन्तवः ॥"—मीता ५-१४,१५ ।

२ जय सरवाय अलोक-लोक इक उडुवत देखें। इस्तामल ज्यों हाथलाक ज्यों, सरव विसंखें॥ छहां दरव गुन परज, काल त्रय वर्तमान सम। दर्पण जेम प्रकास, नास मल कर्म महातम॥ परमेशी पाँचीं विधनहर, मंगलकारी लोक में। मन वच काय सिर लाय भुवि, आनंद सी हो धोक में॥ १॥

<sup>---</sup>चानतराय-चर्चारातक।

— जो त्रिकाळवर्ती लोक तथा अलोकके समस्त पदार्थोंका हस्त-गत अंगुलियों तथा रेखाओंके समान साक्षात् अवलोकन करते हैं तथा राग-द्वेष, भय, व्याधि, मृत्यु, जरा, चंचलता, लोभ आदि विकारोंसे विमुक्त हैं, उन महादेव-महान् देवकी मैं वन्दना करता हूँ।

# परमात्मा और सर्वज्ञता

परमात्माके कर्त्तृ त्वको विविध दोष-मालिकासे प्रसित देख कोई-कोई विचारक परमात्माके अस्तित्वपर ही कुटाराघात करनेमें अपने मनोदेव-ताको आनिन्दत मानते हैं। वे तो परमात्मा अथवा धर्म आदि जीवनो-पयोगी तत्त्वोंको मानव-बुद्धिके परेकी वस्तु समझते हैं। एक विद्वान् कहता है, जिस तर्कके सहारे तत्त्वव्यवस्था की जाती है वह सदा सन्मार्ग-का ही प्रदर्शन करता हो, यह नहीं है। कौन नहीं जानता कि युक्तिका आश्रय ले अतत्वको तत्त्व अथवा अपरमार्थको परमार्थ-सत्य सिद्ध करनेवाले व्यक्तियोंका इस युगमें बोलबाला दिखायी देता है। जैसे द्रव पदार्थ अपने आधारगत वस्तुओंके आकारको धारण करता है, उसी प्रकार तर्क भी व्यक्तिकी वासना, स्वार्थ, शिक्षा-दीक्षा आदिसे प्रभावित हो कभी तो ऋजु और कभी वक्र मार्गकी ओर प्रवृत्ति करनेसे मुख नहीं मोइता। इसलिए तर्क सदा ही जीवन-नौकाको व्यामोहकी चट्टानोंसे बचानेके लिए दीप-स्तम्भका कार्य नियमसे नहीं करता।

कदाचित् धर्म-ग्रंथोंके आधारपर ईश्वरं-जैसे गम्भीर तथा कठिन तत्त्वका निश्चय किया जाए तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हुए बिना न रहेगी। कारण, उन धर्म-ग्रंथोंमें मत-भिन्नता पर्याप्त मात्रामें पद-पद पर दिखायी देती है। यदि मत-भिन्नता न होती तो आजं जगत्में धार्मिक स्वर्गका साम्राज्य स्थापित न हो जाता ? जो धर्म-प्रन्थ आहेंसाकी गुण-गाथा गानेमें अपनेको कृतकृत्य मानता है वही कभी-कभी जीव-वधको आत्मकल्याणका अथवा आध्यात्मिक विकासका विशिष्ट निमित्त बतानेमें तिनक भी सङ्कोच नहीं करता । ऐसी स्थितिमें घबड़ाया हुआ मुमुश्च कह बैठता है—भाई, धर्म तो किसी अँधेरी गुफाके भीतर छुपा है, प्रभाव-शाली अथवा बुद्धि आचरण आदिसे बलसम्पन्न व्यक्तिने अपनी शक्ति-के बलपर जो मार्ग सुझाया, भोले जीव उसे ही जीवन-पथ-प्रदर्शक दिव्य ज्योति मान बैठते हैं। कविने ठीक कहा है—

> "तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो निभिन्नाः नैको मुनिः यस्य वचः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः॥"

गम्मीर चिन्तनसे समीक्षक इस निष्कर्षपर पहुँचेगा कि पूर्वोक्त विचार-शैळीने अतिरेकपूर्ण मार्गका अनुसरण किया है। सुव्यवस्थित तर्क सर्वत्र सर्वदा अभिवन्दनीय रहा है, इसीळिए पश्चजगत्से इस मानव-का पृथक्करण करनेके लिए ज्ञानवानोंको कहना पड़ा कि—Man is a rational being—मनुष्य तर्कणाशीळ प्राणी है। यह विशिष्ट विचारकता ही पश्च और मनुष्यके बीचकी विभेदक रेखा है। जिस नैस-गिंक विशेषतासे मानव-मृति विभूषित है उस तर्ककी कभी-कभी असत् प्रवृत्तिको देख तर्कमात्रको विष खिळा मृत्युके सुखमें पहुँचानेसे हम मानव-जीवनकी विशिष्टतासे बिच्चत हो जाएँगे। जैसे कोई विचित्र आदमी यह कहे कि मैं श्वाँस तो लेता हूँ किन्तु श्वाँस लेनेके उपकरण मेरे पास नहीं हैं। इसी प्रकार सारा जीवन तर्कपर प्रतिष्ठित रहते हुए मानवके मुखसे तर्क-मात्रके तिरस्कारकी बात सत्यकी मर्यादाके बाहर है

तथा विवेकी व्यक्तिशों के लिए पर्याप्त विनोदप्रद है। इसलिए हमें इस निष्कर्षपर पहुँचना होगा कि जहाँ कुतर्क गन्दे जलके सहश मिलनता तथा अशुद्धताको बढ़ाता है, वहाँ समीचीन तर्क जीवनकी महान विभूति है। और उसका रस पिए बिना मानवका क्षण-भर व्यतीत होना भी कठिन है। असत्यके फेरमें फँसे हुए सत्यको विश्लेषण करनेका तथा उसकी उपलब्धि करानेका श्रेय समीचीन तर्कको ही तो है; अतः समीचीन तर्कके द्वारा हमें परमात्मा और परमात्मा के स्वरूपके विषयमें वह प्रकाश मिलेगा जिससे अन्वेषककी आत्मामें नवीन विचारोंका जागरण होगा।

सभीचीन तर्कके अग्नि-परीक्षणमें विश्वनियन्ता परमात्माकी अव-रिथित नहीं रहती । किन्तु, उसी परीक्षणसे परमात्माका ज्ञान, आनन्द, शान्त, वीतराग स्वरूप अधिक विमल बन विश्व तथा वैज्ञानिक विचारकोंको अपनी ओर विवेकपूर्वक आकर्षित करता है । स्वामी समन्तभद्र परमात्माकी मीमांसा करते हुए लिखते हैं—"विश्वके प्राणियोंमें रागादि दोप तथा ज्ञानके विकास और हासमें तरतमताका सद्भाव पाया जाता है—कोई आत्मा राग-द्वेष-मोह-अज्ञानसे अत्यधिक मलीन होता है तो किसीमें उन विकारोंकी मात्रा हीयमान तथा अल्पतर होती जाती है । इससे इस तर्कका सहज उदय होता है कि कोई ऐसा भी आत्मा हो सकता है जो राग, द्वेष, मोह आदि विकारोंसे पूर्णतया विमुक्त हो, वीतराग बन सर्वज्ञताकी ज्योतिसे अलंकत हो । खानिसे निकाला गया मुवर्ण किट्ट-कालिमादिसे इतना मलिन दिखता है, कि परिशुद्ध मुवर्णका दर्शन करनेवालेका अन्तःकरण उस मलिन अपरिष्कृत मुवर्णमें मुन्यर्णवाले सोनेके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करना चाहता । यह तो उस अग्नि आदिका कार्य है, जो दोषोंको नष्ट कर नयनाभिराम बहुमूल्य मुवर्णका

दर्शन या उपलब्धि कराती है। इसी प्रकार तपश्चर्या, विवेकपूर्वक अहिंसाकी साधना, आत्म-विश्वास तथा स्वरूपबोधसे समन्वित आत्मा अपनी अनादिकालीन राग द्वेष, मोह, अज्ञान आदि विकृतिका विष्वंस कर अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त मुख और अनन्त शक्तिसम्पन्न परिशुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है। ऐसे चैतन्य, आनन्द आदि अगणित विशेषताओंसे अलङ्कृत श्रेष्ठ आत्माको परमात्मा कहते हैं। समीचीन तर्कवालींकी दृष्टिमें यही ईश्वर है, यही भगवान् है। यही परम-पिता, महादेव, विष्णु, विधाता, शिव आदि विभिन्न पुण्य नामोंसे सङ्कीर्तित किया जाता है। इसी दिन्य ज्योतिके आदर्श प्रकाशमें अनन्त दुःखी आत्माएँ अपनी आत्म-शक्तियोंको केन्द्रित करती हुईं अपनी आत्मामें अन्तर्हित परमात्मत्वको प्रकट करनेका समर्थ और सफल प्रयास कर सच्ची साधना द्वारा एक समय कृतकृत्य, परिशुद्ध, परिपूर्ण बन जाती हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवार्कस्की यह धारणा है कि-इस परम-पवित्र, परिपूर्ण, परिशुद्ध परमात्माको ही विविध साम्प्रदायिक **दृ**ष्टिवाले अपनी-अपनी मान्यतानुसार पूजा करते हैं<sup>9</sup>। क्या धवलवर्णका शङ्ख विविध काचकामलादि रोगवालेको अनेक प्रकारके रंगोवाला नहीं दिखाई देता ?

भारतीय दार्शनिकोंमें तत्त्व-मीमांसासे अधिक ममत्व द्योतित करनेके लिए ही अपनेको मीमांसक कहनेवाला इस परमात्मतत्त्वकी गुत्थीको

 <sup>&#</sup>x27;त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि
 न्नं प्रभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः।
 किं काचकामलिभिरीश सितोऽपि शङ्को।
 नो गृह्यते विविधवर्णविपर्येण ॥ १८॥"—कल्याणमन्दिर।

सुलझानेमें अध्यम बन, उसे सर्वश्च स्वीकार करनेमें अपने आपको असमर्थ पाता है। आज भी उस दार्शनिक विचारधारासे प्रभावित पुरुष कह बैठते हैं कि परम पवित्र, परिग्रुद्ध आत्माको हम परमात्मा सहर्ष स्वीकार करते हैं, किन्तु, उसकी सर्वश्चता—युगपत् त्रिकाल-त्रिलोक-दर्शीयनेकी बात हृदयको नहीं लगती। यह हो सकता है कि तपश्चर्या, आत्मसाधना, आत्मोत्सर्ग आदिके द्वारा कोई पुरुष अपनेमें असाधारण ज्ञानका विकास कर ले; किन्तु, सकल विश्वका एक साथ एक क्षणमें साक्षाकार करनेकी बात तो कवि-जगत्की एक सु-मधुर कल्पना है जो तर्ककी तीक्षण ज्वालाको सहन नहीं कर सकती। जिस प्रकार कोई आदमी चार गज कृद सकता है तो दूसरा इसमें कुछ अधिकता कर सकता है; परन्तु, किसी आदमीके हजार मील एक क्षणमें कृदनेकी बात स्वस्थ मस्तिष्ककी उद्भूति नहीं कहीं जा सकती। उसी प्रकार सपूर्ण विश्वके चर-अचर अनन्तानन्त पदार्थोंके परिज्ञाताकी बात तीन कालमें भी सम्भव नहीं हो सकती। क्योंकि, जीवन अत्यल्प है उसमें अनन्त और अपार तत्त्वोंका दर्शन नहीं हो सकता।

ऐसे मीमांसकोंका तर्क साधारणतया बड़ा मोहक माल्म पड़ता है; किन्तु, समीचीन विचार-प्रणालीसे इसकी दुर्बलताका स्पःट बोध हो जाता है। दारीरसे हीनाधिक कृदने-जैसी कल्पना अ-मौतिक, अमर्यादित, सामर्थ्यसम्पन्न आत्माके विषयमें सु-सङ्गत नहीं है। जिसने अन्धलोकमें रह केवल जुगनूके प्रकाशका परिचय पाया है वह त्रिकालमें भी इसे स्वीकार करनेमें अ समर्थ रहेगा कि सूर्य नामकी प्रकाशपूर्ण कोई ऐसी भी वस्तु है जो हजारों मीलोंके अन्धकारको क्षणमात्रमें दूर कर देती है। जुगनूसहश आत्मशक्तिको ससीम, दुर्बल, प्राणहीन-सा समझनेवाला अज्ञानताके अन्धलोकमें जन्मसे विचरण करनेवाला अज्ञ व्यक्ति प्रकाशमान तेज:पुञ्ज आत्माकी सूर्य-सहश शक्तिके विषयमें विकृत

धारणाको कैसे परिवर्तित कर सकता है, खबतक कि उसे इसका (सूर्यका) दर्शन न हो जाए।

इस सर्वज्ञताके रहस्यको द्ध्यक्कम करनेके पूर्व मीमांसकको कम-से-क्कम यह तो मानना होगा ही कि विश्वकी सम्पूर्ण आत्माएँ समान हैं। जैसे खानिसे निकाला गया सुवर्ण केवल सुवर्णकी दृष्टिसे अपनेसे विशेष निर्माल अथवा पूर्ण परिशुद्ध सुवर्णसे किसी अंशमें न्यूनशक्ति वाला नहीं है। यदि अग्नि आदिका संयोग मिल जाए तो वह मिलन सुवर्ण भी परिशुद्धताको प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार इस जगत्का प्रत्येक आत्मा राग, द्वेष, अज्ञान आदि विकारोंका नाशकर परिशुद्ध अवस्थाको प्राप्त कर सकता है। ऐसी परिशुद्ध आत्माओंमें उनकी निज-शक्तियाँ आवरणोंके दूर होनेसे पूर्णतया प्रकाश-मान होंगी। जो तक्त्व या पदार्थ किसी विशिष्ट आत्मामें प्रतिविध्वित हो सकते हैं, उन्हें अन्य आत्मामें प्रतिविध्वित होनेमें कौनसी बाधा आ सकेगी? यह तो विकृत वैभाविकशक्ति तथा साधनोंका अत्याचार है—अतिरेक है—जो आत्माओंमें विषमता एवं भेद उपलब्ध होता है, अन्यथा स्वतन्त्र, विकासप्राप्त आत्माके गुणोंकी अभिव्यक्ति समान रूपसे सब आत्माओंमें हुए बिना न रहती।

इस सम्बन्धमें यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि विश्वके पदार्थों के अस्तित्वका बोध आत्माकी ज्ञानशक्ति द्वारा होता है। जो पदार्थ ज्ञानकी ज्योतिमें अपना अस्तित्व नहीं बताता उसका अभाव मानना ही न्यायसङ्गत होगा। हर्बर्ट स्पेन्सरके समान् 'अज्ञेयवाद'का समर्थन नहीं किया जा सकता। मला, उस पदार्थके सद्भावको कैसे स्वीकार किया जाए जो इस अनन्त जगत्में किसी भी आत्माके ज्ञानका विषयभूत नहीं हुआ, नहीं होता है अथवा अनन्त भविष्यमें भी नहीं

होगा । पदार्थोंके अस्तित्वके लिए यह आवश्यक है, कि वे विज्ञान-ज्योतिके समक्ष अपने स्वरूपको बतानेमें सङ्कोच न खाएँ; अन्यथा उन पदार्थोंको रहनेका कोई अधिकार नहीं है। यों तो पदार्थ अपनी सहज शक्तिके वल पर रहते ही हैं, उनके भाग्य-विधानके लिए कोई अन्य विधाता नहीं है, किन्तु उनके सद्भावके निश्चयार्थ ज्ञान-ज्योतिमें प्रतिबिम्त्रित होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक पदार्थ किसी-न-किसी ज्ञाताके ज्ञानका ज्ञेय अवश्य था, है तथा रहेगा।

जब पदार्थीमें ज्ञानके विषय बननेकी शक्ति है, आत्मामें पदार्थीको जाननेकी सहज शक्ति है और जब आत्म-साधनाके द्वारा चैतन्य सूर्यका पूर्ण उदय हो जाता है तब ऐसी कौनसी वस्तु है जो उस आत्माके अलौकिक ज्ञानमें प्रतिबिम्बित न होती हो और जिसे स्वीकार करनेमें हमारे तार्किकको पीड़ा होती है। जिस तरह चलने-फिरने-दौड़नेमें शरीरकी मर्यादित शक्ति बाधक बन मर्यादातीत शारीरिक प्रवृत्तिको रोकती है, उस तरहका प्रतिबन्ध ज्ञानशक्तिके विषयमें नहीं है। पदार्थीका परिज्ञान करनेमें परम-आत्माको कोई कष्ट नहीं होता। जैसे, बाधक सामग्रीविहीन अग्निको पदार्थीको मस्म करनेमें कोई रुकावट नहीं होती, उसी प्रकार राग-मोहादि बाधक-सामग्रीविहीन आत्माको समस्त पदार्थीको एक ही क्षणमें साक्षात्कार करनेमें कोई आत्माको समस्त पदार्थीको एक ही क्षणमें साक्षात्कार करनेमें कोई आपत्ति नहीं होती?।

Represent that proves omniscience to be an attribute of the pure soul is very simple. It is based on the uniformity of nature, as all science is. Nature is constant; so that the attributes and properties of substances cannot vary; they are always the same. It is a natural law that all things belonging to the same species, class, genus etc. have

## सर्वज्ञताके सम्बन्धमें वैज्ञानिक धर्मका अन्वेषण करनेमें प्रयत्नज्ञील

a common nature. Gold, for instance, will always be found to be gold. That is to say, one piece of gold is always like any other piece of gold. There are no difference in the pure matter. This is the case with all substances. being a substance cannot be an exception to the law. fore, the properties of the soul—the intelligent substances are alike in every case; so it must be that all souls are alike in respect of their knowing capacity. This is tantamount to saying that every soul has within itself the ability to manifest the entirety of knowledge. The soul can know all things and all conditions of things, of all places, of all times, for what one soul knows or knew or will ever know, can be known by any other soul. All knowledge acquired by me on in the past can be known by any one living today, Similarly all knowledge known by any one living and all the knowledge which will be ever acquired by any knowing living being in the future can be known by every one of us. Thus knowledge of the three periods of times is possible for all. Now can locali-ation in space set a limit to our knowledge.....? that every soul in short is capable of omniscience.....? Many things remain unknown at the present time. That does not mean that it is to be inferred that they will always remain unknown. It is indisputable that what can never be known by capable minds engaged in investigating the truth will never be proved to have an existence, and is 'therefore' nonexistant.

-A Scientific Interpretation of Christianity. pp. 44-45

और अन्तमें जैनधर्मको स्वीकार करनेवाली अंग्रेज बहिन **डां॰ एकिजा-**बेथ फ्रोजरने बड़े सरल शब्दोंमें मार्मिक प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि—

" भर्वज्ञता विशुद्ध आ्त्माका गुण है । इसे सिद्ध करना सरल बात है। इसका मूल आधार इतर विज्ञानींके समान प्रकृतिकी एकविधता ( = Uniformity of Nature ) है। प्रकृति अविनाशी है क्योंकि पदार्थींके गुण-धर्म नहीं बदलते, वे सदा वैसे ही रहते हैं । यह प्रकृतिका नियम है कि एक जातीय पदार्थीमें सर्व-अनुगत-समान धर्म पाया जाता है। जैसे सोना सदा 'सोना' रूप हीमें पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सोनेका एक दुकड़ा सोनेके दूसरे दुकड़ेके समान सदा होगा। शुद्ध पदार्थमें भिन्नता नहीं पायी जाती । सब पदार्थीमें यही नियम है। आतमा भी एक द्रव्य है, अत एव वह इस नियमके बाहर नहीं है। इस कारण ज्ञानात्मक आत्म द्रव्यके गुण प्रत्येक अवस्थामें समान हैं। इससे ज्ञान-शक्तिकी अपेक्षा सब आत्माएँ समान हैं । इसका यह तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक आत्मामें इस प्रकारकी शक्ति है कि सम्पूर्ण ज्ञानको अभिन्यक्त करे। आत्मा सर्व जगत् और सर्वकालके पदार्थीको तथा उनकी अवस्थाओं को जान सकता है, जो विषय कोई एक आत्मा जानता है, अती-तमें जिसे जाना था, अथवा भविष्यत्में जिसे जानेगा, उसे दूसरा आत्मा भी जान सकता है । भूतकालमें किसी एकने जितना ज्ञान प्राप्त किया होगा उसे कोई भी आज विद्यमान प्राणी जान सकता है। इसी प्रकार वर्तमानमें किसीके द्वारा जाना गया पूर्ण ज्ञान तथा भविष्यत्में किसी प्राणीके द्वारा ज्ञानकी विषय-भूत बनायी जाने वाळी वस्तुको हममें से कोई भी जान सकता है। इस प्रकार कालत्रयसम्बन्धी ज्ञान सब आत्माओं में सम्भव हो सकता है। क्या आकाश हमारे ज्ञानको मर्यादित

· Americani · Appendigion · Appendigion

i nakipasi v Lin kirana Lin kiranaki ka

कर सकता है ? संक्षेपमें कहना होगा कि सर्वज्ञ बननेकी क्षमता सब आत्माओं में है—वर्तमान कालमें अनेक पदार्थ अज्ञात रहते हैं पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सदा अज्ञात ही रहेंगे । यह निर्विवाद है कि जो पदार्थ सत्यान्वेषी समर्थ हृदयों में प्रतिभासित नहीं होते हैं, उनका अस्तित्व कभी भी सिद्ध नहीं किया जाता और इसलिए उनका अभाव हो जायगा।"

उपर्युक्त अवतरणसे आत्माकी सकल पदार्थीको साक्षात् प्रहण करनेकी शक्ति स्पष्ट होती है। त्रिकालवर्ती अनन्त पदार्थी को क्रम-क्रम से जानना असम्भव है, अतः सर्वज्ञताके तत्त्वको स्वीकार करनेपर युग-पत् ही सर्व पदार्थीका ग्रहण स्वीकार करना होगा । मर्यादापूर्ण क्रमवर्ती अल्पज्ञ भी विशेष आत्मशक्तिके बल पर स्व० राजचंद्र भाईके समान शतावधानी-एक साथ सौ बातोंको अवधारण करनेकी जब क्षमता दिखाता है, तब संपूर्ण मोहनीय तथा ज्ञानावरणादि विकारोंके पूर्णतया क्षय होनेसे यदि आत्म शक्ति पूर्ण विकसित हो एक क्षणमें त्रैकालिक समस्त पदार्थोंको जान ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । हां, आत्म-शक्ति और उसके वैभवको भृलकर मोह-पिशाचसे परतन्त्र किये गये प्राणियोंकी दुर्बलताकी छाप (छाया) समर्थ आत्माओंपर लगाना यथार्थमें आश्चर्यकारी है। भौतिकताके भयङ्कर भारसे अभिभूत जगत् जहां आत्मतत्त्वके अस्तित्वको स्वीकार करनेमें कांठनताका अनुभव करता है, वहाँ त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत् ग्रहण करनेकी बात उसके अन्तःकरणमें बड़े कष्टसे प्रविष्ट हो सकेगी। किन्तु सूक्ष्म चिन्तक और यौगिक साधनाओंके बलपर चमत्कारपूर्ण आत्मविकास-को स्वीकार करनेवाले सर्वज्ञताको सहज शिरोधार्य कर उसे जीवनका चरम लक्ष्य स्वीकार करेंगे। इस सर्वज्ञता (Omniscience) के

उत्पन्न होनेके पूर्व आत्मासे राग, हेप, क्रोष, मान, माया, लोभादि विकारोंका पूर्णतया विनाश हो जाना आवश्यक है। बिना इनके पूर्ण विनाश हुए आत्माका विकास नहीं हो सकता। निर्विकार परम ज्योति परमात्मा आहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य सहश गुणोंसे अलङ्कृत होता है। वह संसारके राग-हेषमय प्रपंचसे पृथक् रह स्वरूपमें निमन्न रहते हुए प्रेक्षकका कार्य करता है। सन्मार्गका प्रकाशन ऐसी आत्माके द्वारा विशेष समयपर होता है। उनका जीवन ही विश्वके लिए धर्मका महान् उपदेष्टा होता है।

जगदुद्धारके लिए यह परमात्मा मानवरूपमें अवतार धारण करने आता है यह मान्यता उचित नहीं है। कारण, यदि जगत्के प्रति तनिक भी मोह रहा तो सर्वज्ञताका परम प्रकाश उस परम आत्माको नहीं मिलेगा। अवतारवादके विषयमें यह बात जाननी चाहिए कि विशेष परिस्थितिमें आवश्यकतानुसार धर्मसंस्थापन तथा अधर्म-उन्मूलनके लिए कोई सबी लगनवाला साधारण मानव अपनी आत्मशक्तियोंका विकासकर विश्वोपदेष्टाका कार्य करता है और उसी समर्थ एवं पूर्ण आत्माको जगत् दिव्यात्माके रूपमें देखता है, मानता है तथा अर्चना करता है।

देखिए, आचार्य अभितगति कितने मार्मिक शब्दोंमें ऐसे स्वपुरुषार्थ के द्वारा बने परमात्माका मंगलमय स्मरण करते हैं और जिससे जैन-धर्म- के मान्य परमात्म-स्वरूपका भी स्पष्टीकरण सुन्दर रूपमें प्रत्यक्ष हो जाता है—

"यः स्मर्यते सर्वमुनोन्द्रवृन्दैर्यः स्त्यते सर्वनरामरेन्द्रैः । यो गोयते वेदपुराखशाक्षेः स देवदेवो हृदये मनास्ताम् ॥ १२ ॥ यो दर्शनज्ञानसुखस्यमावः समस्त्रसंसारविकारबाह्यः । समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥ १३ ॥ निपृद्ते यो भवदुः जजाछं निरीक्षते यो जगदन्तरालम् ।
योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षचीयः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१४॥
विसुक्तिमार्गप्रतिपादको यो यो जन्ममृत्युव्यासनाद्यतीतः ।
विक्रोकछोकी निकछोऽकछक्कः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥ १५ ॥
कोबिकृत्रः शेषसरीरिवर्गाः रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः ।
निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपायः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥ १६ ॥
यो व्यापको विद्यजनीनवृत्तेः सिद्धो विद्युद्धो युत्तकर्मवन्धः ।
ध्यातो धुनीते सकस्रं विकारं स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१७॥
— भावनाद्वान्त्रिशतिका ।

### विश्व-स्वरूप

जो विश्व सर्वज्ञ, वीतराग परमात्माकी ज्ञान-उथोतिके द्वारा आलो-कित किया जाता है उसके स्वरूपके सम्बन्धमें विशेष विचार करना आव-स्यक प्रतीत होता है। जब तत्त्व-ज्ञानके उदय तथा विकासके लिए सात्त्विक भावापन्न व्यक्ति यह सोचता है—

"को मैं ? कहा रूप है मेरा ? पर है कौन प्रकारा हो ? को भव-कारन ? बंध कहा ? को आस्त्रव-रोकनहारा हो ? खिपत बंध-करमन काहे सों ? थानक कीन हमारा हो ?

—कविवर भागचन्द्र

तत्र आत्म-स्वरूपके साथ-साथ जगत्के अन्तस्तलका सम्यक् परि-शीलन भी अपना असाधारण महत्त्व रखता है। साधारणतया सूक्ष्म चर्चाकी कठिनतासे भीत व्यक्ति तो यह कहा करता है कि विश्वके परि-चयमें क्या घरा है, अरे, लोक-हित करो और प्रेमके साथ रहो; इसीमें सन कुछ है। ऐसे सत्त्व-श्रून्य व्यक्तियोंको पथप्रदर्शक यदि माना जाए तो जगत्में ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल आदिके विकासादिका अभाव होगा। यह सत्य है कि कृतिमें पवित्रताका प्रवेश हुए बिना परमधामकी प्राप्ति नहीं होती; किन्तु उस कृतिके लिए सम्यक् ज्ञानका दीप आवश्यक है, जो अज्ञान-अंधकारको दूर करे ताकि मार्ग और अमार्गका हमें सम्यक्षेध हो। जगत्को विशालता और उसके रंगमंचपर प्रकृति नटीकी भाँति-भाँतिकी लीलाओंके अध्ययनसे सम्यक् आचरणको जितना बल और प्रेरणा प्राप्त होती है, उतनी अन्य उपायोंसे नहीं। रेलका एंजिन जिस तरह वाष्पके बिना अवस्त्र-गति हो जाता है, उसी तरह विश्व क्या है, उसमें मेरा क्या और कौनसा स्थान है, आदि समस्याओं के समाधानरूपी बलके अभावमें जीवनकी रेल भी मुक्ति-पथमें तनिक भी नहीं बढ़ती।

जिस प्रकार आजका शिक्षित भौतिक शास्त्रोंके विषयमें सूक्ष्म-से-सूक्ष्म गवेषणा और शोधका कार्य करता है तथा अपने कार्यमें अधिक संलग्नताके कारण वह अपने प्राणींका खेल करनेसे भी मुख नहीं मोइता, यदि उस प्रकारकी निष्ठा और तत्परता आत्म-विकासके अङ्क-भूत विश्वके रहस्य-दर्शनके लिए दिलाए तो कितना हित न हो ? समय और शक्तिके अपन्ययकी विचित्र सूझ आत्माके सच्चे कल्याणकी बात सोचने-समझनेके मार्गमें उपस्थित की जाती है । किन्तु आत्माको विषय-भोगोंमें एंसा परतन्त्र और दुःखी बनानेवाली सामग्रीका संग्रह करना अथवा चर्चामें समस्त जीवनकी आहुति करना भी जीवनका सद्व्यय समझा जाता है—कैसी विचित्र बात है यह !

यदि इस विश्वका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो विदित होगा कि दृश्य-जगत्में सचेतन तत्त्व ( इसे उपनिषदींमें 'आत्मा' कहा गया है ) और अचेतन तत्त्वोंका सद्भाव है। 'सत्यं ब्रह्म, जगन्मिध्या'—एक ब्रह्म ही तो सत्य है और रोष जगत् काल्पनिक सत्य है—स्पष्ट शब्दोंमें मिध्या है। यह वेदान्तियोंकी मान्यता वास्तिविकतासे समन्वय नहीं रखती। आत्म-तत्त्वका सद्भाव जितने रूपमें परमार्थ है, उतने ही रूपमें अचेतन तत्त्व भी वास्तिविक है। दार्शनिक विश्लेषणकी तुलापर सत्यकी हिस्से सचेतन-अचेतन दोनों तत्त्व समान हैं। अतः जगत्को मिध्या माननेपर ब्रह्मकी भी वही गित होगी।

तत्त्वमें उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश स्वभाव पाया जाता है। ऐसी कोई सदात्मक वस्तु नहीं है, जो केवल स्थितिशील ही हो तथा उत्पत्ति और विनाशके चक्रसे बहिर्भूत हो। जैन सूत्रकार आचार्य उमास्वामी ने लिखा है—'उत्पाद्य्यधीव्ययुक्तं सत्' । इस विषयमें पञ्चा-ध्यायीकार लिखते हैं कि—'तत्त्वका लक्षण सत् है। अभेद दृष्टिसे तत्त्वको सत्स्वरूप कहना होगा। यह सत् स्वतः सिद्ध है—इसका अस्तित्व अन्य वस्तुके अवलम्बनकी अपेक्षा नहीं करता। इसी कारण, यह तत्त्व अनादि निधन है—स्वसहाय और विकल्प-रहित भी है।

साधारण दृष्टिसे एक ही वस्तुमें उत्पत्ति-स्थिति-व्ययका कथन असम्भव वार्तोका भाष्डार प्रतीत होगा । किन्तु सूक्ष्मिवचार अमका क्षणमात्रमें उन्मूलन किए बिना न रहेगा। यदि 'आम' को पदार्थ ' (तस्व) का स्थानापन्न समझा जाए, तो कहना होगा कि कच्चे आममें पकनेके समय हरेपनका विनाश हुआ, पीले रंगवाली पकी

१ पं राहुलजीने इस विषयको असत्य रूपसे 'दर्शन-दिग्दर्शन'में लिखा है।

२ तत्त्वार्थसूत्र ५। ३०।

 <sup>&</sup>quot;तत्त्वं सल्लाक्षणिकं सन्मागं वा यतः स्वतः सिद्धम् । तस्मादमादिनिथनं स्वसहायं निर्विकल्पं च ॥"

अवस्थाका उसी समय प्रादुर्भाव हुआ और इन दोनों अवस्थाओं को स्वीकार करनेवाले आमका स्थायित्व-धूरेव्यत्व बना रहा। यह तो उस सत्' के दर्शनकी दृष्टिका भेद है जो एक सत् अथवा तत्त्व त्रिविध रूपसे ज्ञान-गोचर बनता है। आमकी पीली अवस्थापर दृष्टि डालनेसे सत्का उत्पाद हमारे दृष्टि-बिन्दुमें प्रधान बनता है। विनाश होनेवाले हरे रंगको लक्ष्य-गोचर बनानेपर सत्का विनाश हमें दिखता है। आमसाम्यपर दृष्टि डालनेपर न तो उत्पाद मालूम होता है और न व्यय। इस आमके समान विश्वक सम्पूर्ण पदार्थ उत्पाद, व्यय, तथा धूरिव्य युक्त हैं। तार्किक समन्त्रभद्दने इसीलिए तत्त्वको पूर्वीक्त त्रिविधताओंसे समन्त्वत स्वीकार किया है—'तस्मात् तत्त्वं त्रयात्मकम्'।

इस त्रिविध तत्त्वदृष्टिमें किन्होंको तीत्र विरोधका दर्शनरूपी तर्कामास चैन नहीं छेने देता। उन्हें इस बातको ध्यानमें रखना होगा, कि तत्त्व-दर्शनकी तीन दृष्टियोंके परिणाम-स्वरूप वह सत् त्रयात्मक प्रतीत होता है। विरोध तो तब हो जब एक ही दृष्टिसे तीनों बातोंका वर्णन किया जाए। नवीन पर्यायकी अपेक्षा उत्पाद कहा है और पुरातन पर्यायकी दृष्टिसे व्यय बतलाया है। नवीन पर्यायकी दृष्टिसे उत्पादके समान व्यय कहा जाए अथवा पुरातन पर्यायकी अपेक्षा है। त्वीक पर्यायकी अपेक्षा है। व्ययके समान व्यय कहा जाए अथवा पुरातन पर्यायकी अपेक्षासे ही व्ययके समान उत्पाद माना जाए अथवा धुग्व्यता स्वीकारकी जाए तो विरोध तत्त्वकी अवस्थितिको संकटापन्न बनाए बिना न रहेगा। स्याद्वादकी सञ्जीवनिक संस्पर्शको प्राप्त करनेपर विरोधादि विकारोंका विष तत्त्वका प्राणापहरण न कर उसे अमर-जीवन प्रदान करता है। इस स्याद्वाद विद्याके विषयमें विशद विवेचन आगे किया जाएगा। इस प्रसंगमें इतनी बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि कोई

९ आप्तमीमांसा इलो० ६०।

वस्तु एकान्तसे स्थितिशील उत्पत्ति अथवा विनाशात्मक नहीं पायी जाती । अत एव वेदान्तियोंका ब्रह्म जितना अधिक सत्य है, उतने ही सत्य अन्य तत्त्व भी हैं।

विज्ञान-विचारसम्पन दार्शनिकचिन्तन तो यह बताता है कि सम्पूर्ण विश्वपर्याय अवस्था ( Modification ) की दृष्टिसे क्षण-क्षणमें परिवर्तनशील है। इस इंब्टिसे तत्त्वको क्षणिक विनाशीक अथवा असत्रूप भारण करनेवाला भी कह सकते हैं। यदि उस तत्त्वपर द्रव्य ( Substance ) की अपेक्षा विचार करें तो तत्त्वको आदि और अन्तरिहत अङ्गीकार करना होगा। सर्वथा असत् या अभावरूप होने-वालो वस्तुको आधुनिक-विज्ञानका पण्डित भी तो नहीं मानता। वस्तु क्तिने ही उपायों द्वारा मृत्यु अथवा विनाशके मुखमें प्रविष्ट करायी जाए, उसका समूल नारा न होकर मूलभूत तत्त्व अवश्य अवस्थित रहेगा। इस महान सत्यको स्वीकार करने पर विश्व-निर्माण-कर्त्ता ईश्वरको न मानते हुएभी जगत्की सुव्यवस्था आदिमें वाधा नहीं पड़ती, क्योंकि यह जगत् सत्स्वंरूप होनेसे अनादि और अनिधन है-अनन्त है। भला, जिन तत्त्वींकी अवस्थितिके लिए स्वयंका बल प्राप्त है, दूसरे शब्दोंमें जो स्वका अवलम्बन करनेवाले आत्म-शक्तिका आश्रय तथा सह-योग प्राप्त करनेवाले हैं, उनके भाग्य-निर्माणकी बात अन्य विजातीय वस्तुके हाथ सौंपना अनावश्यक नहीं, वस्तु स्वरूपकी दृष्टिसे भयङ्कर अत्याचार होगा । एक द्रव्य जो स्वयं निसर्गतः समर्थ, स्वावलम्बी, स्वोपजीवी है, उसपर किसी अन्य शक्तिका इस्तक्षेप होना न्यायानु-मोदित नहीं कहा जा सकता । वास्तवमें देखा जाए तो जगत् पदार्थीके समुदायका ही नाम है-पदार्थपुञ्जको छोड़ विश्व नामकी और कोई वस्त ही नहीं जो अपने स्रष्टाका सहारा चाहे। वस्तुका स्वामाविक

स्वरूप ऐसा है कि उन्हें अन्य भाग्य-विधाताकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी इच्छानुसार वस्तुको विविध परिणमनरूप अभिनय करनेके लिए बाध्य होना पड़े। विधाताके भक्तोंके मस्तिष्कमें आदि तथा अन्तरहित सब्दाके लिए जिस युक्ति तथा अद्धाके कारण स्थान प्राप्त है वही औदार्य अन्य वस्तुओंको अनादि निधन माननेमें प्रदर्शित करना चाहिए। इस प्रकार जब विश्व अनादि-निधन है, तब बाइबिलकी यह मान्यता कि "परमात्माने छह दिनमें सम्पूर्ण जगत्को बनाया, मनुष्यके आकारको बना फूंक मारकर उसमें रूह पैदा कर दी, इस महान् कार्यके करनेसे आन्त होनेके कारण रविवारको वह विश्राम करता रहा।" तार्किकताकी कसौटीपर अथवा दार्शनिक परीक्षण-अग्निमें नहीं टिक पाती।

जिस प्रकार सचेतन तत्त्व अनादि निधन है, उसी प्रकार अचेतन तत्त्व भी है। ब्रह्मरूप अण्डसे विश्वकी उत्पत्ति जिस तरह एक मनोहर कल्पना मात्र है, जिसका सत्यसे कोई सम्बन्ध नहीं है, उसी तरह पश्चिमके पण्डित काष्कास महाशयका यह कहना, कि पहिले जगत्में सचेतन-अचेतन नामकी वस्तु नहीं थी; न पशु-पश्ची थे, न मनुष्य थे और न दृश्यमान पदार्थ ही। पहिले सम्पूर्ण सौर-मण्डल प्रकाशमान गैस रूपमें पिण्डित था, जिसे नेबुला (Nebula) कहते हैं। धीरे-धीरे शीतके निमित्तसे वह बाष्य द्रव और दृढ़ पदार्थ बन चला, उसका ही एक अंश हमारी पृथ्वी है। सचेतन जगत्के विषयमें कल्पनाका आश्रय लेनेवाले यह पश्चिमी विद्वान् कहते हैं कि 'अभीबा' नामक तत्त्व विकास करते हुए पशु-पश्ची, मनुष्य आदि रूपमें प्रस्फुटित हुआ। एक ही उपादानसे बननेवाले प्राणियोंकी भिन्नताका कारण दारविन अकस्मात्वादको बताता है;

A control of the cont

परिवर्धनका कार्य किया है, जिसमें अभ्यास, आवश्यकता, परम्परा आदि विशेष निमित्त बनते हैं। विकास सिद्धान्तके महान् पण्डित डारांबन महाशयने ही यह नवीन तत्त्व खोजकर बताया, कि मनुष्य बन्दरका विकास-युक्त रूप है। प्रतीत होता है कि यूरोपियन होनेके कारण डार-बिनको सन्तुलनके लिए अपने देशवासी बन्दर और मनुष्योंके विषयमें चिन्तना करनी पड़ी होगी। इसीलिए, विनोद-शील शायर अक्बर कहते हैं—

## बकौं जे डारविन हजरते आदम थे बुजना (बन्दर)। हो बकीं हमको गया यूरोपकी इंसां देखकर॥

यह बताया जा चुका है कि विश्वमें सचेतन-अचेतन तत्त्वींका समुदाय विश्व-विविधता तथा हास अथवा विकासका कार्य किया करता है। आत्मतत्वके स्वतन्त्र अस्तित्वके विषयमें पर्याप्त विचार हो चुका; अतः जहतत्त्वके विषयमें विशेष विचार करना आवश्यक है। जिस जह-तत्त्वका हम स्पर्शन, रसना, ब्राण, चक्षु तथा कर्ण इन पाँच इन्द्रियोंके द्वारा प्रहण अथवा उपभोग करते हैं, उस जड़तत्त्वकों जैन दार्शनिकोंने 'पुद्रल' संज्ञा दी है। इसमें स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण पाये जाते हैं उसे पुद्रल (Matter) या मैटर कहते हैं। सांख्य दर्शनके शब्दकोशका 'प्रकृति' शब्द पुद्रलको समझनेमें सहायक हो सकता है। अन्तर इतना है कि प्रकृति स्कृत है और जिस प्रकार पुद्रलका प्रत्येकको अनुभव होता है इस प्रकार प्रकृतिका बोध तब तक नहीं होता जब तक कि वह महत् अहंकार आदि रूपमें विकसित होती हुई बृहत् मूर्तिमान् रूपको धारण न कर ले। पुद्रलमें स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्णका सद्भाव अवश्यम्भावी है'।

९ ''स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः।" ⊸त० सूत्र, उमास्वामी, अ० ५ सू० २३।

ये चारों गुण प्रत्येक पुद्र छके छोटे-बड़े रूपमें अवश्य होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी पदार्थमें केवल रस अथवा गन्ध आदि पृथक् पृथक् हों। जहाँ स्पर्श आदिमेंसे एक भी गुण होगा, वहाँ अन्यं गुण प्रकट या अप्रकट रूपमें अवश्य पाये जाएँगे। वैशेषिक दर्शनकारकी दृष्टिमें वायुमें केवल स्पर्श नामका गुण दिखायी देता है। यथार्थ बात यह है कि पवनमें स्पर्शके समान रस, गंध, वर्ण आदि भी हैं पर वे अनुद्भूत अवस्थामें हैं। यदि केवल स्पर्श ही पवनका गुण माना जाए तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाम की पवनोंके संयोगसे उत्पन्न जलमें भी पवनके समान रूपका बोध नहीं होना चाहिए था । जब जलपर्यायमें रूप आदिका बोध होता है तब उसके बीजरूप पवनमें भी स्पर्श आदिके समान रूप आदिका भी सद्भाव स्वीकार करना चाहिए । इसी प्रकार जड़-तत्त्वके विषयमें **अनेक** दार्शनिकोंकी भ्रान्त धारणाएँ 🖁 । वस्तुतः देखा जाए तो पुद्रल अगणित रूपसे परिवर्तनका खेल दिखाकर जगत्को चमत्कृत किया करता है। चार्वाकके समान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुरूप भृतचतुष्टय पृथक् अस्तित्व नहीं रखते। जो पुद्रल-परमाणु पृथ्वीरूपमें परिणत होते हैं, अनुकूल सामग्री पाकर उनका जल पवनादिरूप परिवर्तन हुआ करता है। दृश्यमान जगत्में जो पौद्गलिक खेल है उसके आधारभूत प्रत्येक ैपुद्रलमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण पाया जाएगा ।

वैशेषिक दर्शन अग्निके तेजस्वी रूपके समान सुवर्णके तेजपूर्ण वर्ण-को देख उसमें अनुद्भूत अग्नि तत्त्वकी अद्भुत कल्पना करता है। र

१ "भेदात संघातात् भेदसमाताभ्यां च पूर्यन्ते गलन्ते वेति पूरणगलनात्मका कियामन्तर्भाव्य पुद्गलशब्दोऽन्वर्थः" "-तत्त्वार्थराजनातिकपृ० १९०।अ० ५ स्०११।

२ ''सुवर्ण तैजसं, असति प्रतिबन्धकेऽत्यन्ताग्निसंयोगेऽपि अनुन्छिष्यमानद्रवत्नाधि करणत्वात्'—तर्भसंग्रह पृ० ८ ।

यदि शक्तिकी अपेक्षा कहा जाए तो जलीय परमाणुओं तकमें अग्निरूप परिणत होनेकी भी सामर्थ्य है। इतना ही क्यों, वह तो अनन्त प्रकार-का परिणमन दिखा सकते हैं। ऐसी स्थितिमें सुवर्णमें अनुद्भूत अग्नितस्वसद्दरा विचित्र वैशेषिक मान्यता एँ सत्यकी भूमिपर प्रतिष्ठा नहीं पातीं।

सांख्यदर्शन जड़ प्रकृतिको अमूर्तीक मान मूर्तिमान् विश्वकी सृष्टि-को उसकी कृति स्वीकार करता है। पर वैज्ञानिकोंको इसे स्वीकार करने में कठिनता पड़ेगी कि अमूर्तीकसे मूर्तीककी निष्पत्ति किस न्यायसे सम्भव होगी श जैन दार्शनिक पुद्रलके परमाणुतकको मूर्तिमान् मानकर मूर्तिमान् जगत्के उद्भव को बताते हैं।

रेडियो, प्रामोफोन, अणुवम आदि जगत्को चमत्कृत करनेवाली वैज्ञानिक शोध और कुछ नहीं पुद्रलकी अनन्त शक्तियों में से कितपय शक्तियों का विकासमात्र है। वैज्ञानिक लोग एक स्थानके संवादको 'ईयर' नामके काल्यनिक माध्यमको स्वीकार कर सुदूर प्रदेशमें पहुँचाते हैं। इस विपयमें हजारों वर्ष पूर्व जैन वैज्ञानिक ऋषि यह बता गये हैं कि पुद्रल-पुंज (स्कन्ध) की एक सबसे बड़ी महास्कन्ध नामकी सम्पूर्ण लोकव्यापी अवस्था है। वह अन्य भौतिक वस्तुओं के समान स्थूल नहीं है। उस सूक्ष्म किन्तु जगत् व्यापी माध्यमके द्वारा सुदूर प्रदेशके संवाद आदि प्राप्त होते हैं। शब्द, उस पुद्रलकी ही परिणति है। आज भौतिकविज्ञानके पण्डितोंने शब्दका संग्रह करना, यन्त्रोंके द्वारा घटाने-बढ़ाने आदि कार्योंसे उसे भौतिक या पौद्गलिक माननेका मार्ग सरल कर दिया है, अन्यथा वैशेषिक दर्शनवालोंको यह समझाना अत्यन्त

१ ''तत्रान्त्यं (स्थील्यं) जगर्व्यापिनि महास्कन्धे ।''-पूज्यपादः सर्वार्थसिद्धि ५-२४ ।

कठिन था कि राज्दको आकाशका गुण कहनेवाली उनकी मान्यता संशोधनके योग्य है। राज्दको अनादि आकाशका गुण मान मीमांसक लोग भी वेदको अपौरुषेय सिद्ध करनेमें एड्डीसे चोटी तक पसीना बहाया करते थे। इस तरह राज्दको पुद्रलकी पर्याय माननेपर अनेक पुरातन भारतीय दार्शनिकोंकी भ्रान्त धारणाएँ धराशायी हो जाती हैं।

पुद्रलकी अचिन्त्य शक्ति जैन सन्तोंके म्कृतिके सूक्ष्म अध्ययनकापरि-णाम है। पार्थिव पत्थरका कोयला अग्निरूप परिणत होते देखा जाता है, सीपके आधारको पाकर जलविन्दुका पार्थिव मोतीरूपमें परिणमन होता है। इस प्रकार विचित्र पौद्गलिक परिणतिको इदयंगम करते हुए दर्शन शास्त्रकी भूल-भुलैयासे मुमुक्षुको अपने मस्तिष्ककी रक्षा करनी चाहिए।

इस पुद्गलसे सम्बद्ध जीव जगत्में अगणित रूप धारण करता है। ज्ञान और आनन्दस्वरूप आत्माको पौद्गलिक शक्तियाँ ही इस शरीर-रूपी कारागारमें बन्दी बना अपनी विचित्र शक्तिका प्रदर्शन करती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, बृक्ष, पवन आदि शरीरोंको धारण कर यह जीव पृथ्वी आदि नामसे पुकारा जाता है—तत्त्वतः सब आत्माएँ समान हैं। यह पुद्गलकी पोशाक ही उनमें पार्थक्यकी प्रतीति कराती है। पृथ्वी, जल अदि रूपमें पुद्गलके निमित्तसे जीवकी परिणति जानकर तथा उसका यथार्थ रहस्य न समझ कुछ शोधक विद्वान् वह विचित्र धारणा

<sup>&</sup>quot;This doctrine is...entirely misunderstood by oriental scholars, who go to the extent of attributing to Jain Philosophy a primitive doctrine of animism, that earth, water, air, ets. have their own souls."

Prof. A. Chakravarty in the cultural Heritage of India -p, 202

कर बैठे कि जैनियोंने संपूर्ण पृथ्वी, जल, पवनरूप स्वतंत्र एक-एक जीवात्मा स्वीकार किया है। उन्हें माल्स्म होना चाहिए कि पाषाण, मृत्तिका, जल, हिम, अग्नि आदिमें अनन्त विकास-सून्य आत्माओंका सद्भाव जैन दार्शनिकोंने माना है। 'उत्तररामचरित्रमें वर्णित देवी सीताका पृथ्वी माताकी गोदमें समा जानेवाली बात यहाँ नहीं स्वीकार की गयी है। इस विशाल पृथ्वीको पुद्गलकी स्थूल पर्याय मात्र माना गया है; उसमें मातृत्व अथवा देवीपनेकी कल्पना जैन वैज्ञानिकोंने स्वीकार नहीं की।

इस पुद्गलका सबसे छोटा अंश जिसका दूसरा भाग न हो सके परमाणु कहलाता है। यह परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म होता है। जब स्निग्धता और रूक्षताके कारण दो या अधिक परमाणु मिलकर बँधते हैं, तब पुंजीभूत परमाणुपिण्डको 'स्कन्ध कहते हैं। वैशेषिक दर्शन अपनी स्थूल हिंधसे सूर्यके प्रकाशमें चलते फिरते धूलि आदिके कणोंको परमाणु समझता है। ऐसे कथित तथा विभागरिहत कहे जानेवाले वैशेषिकके परमाणुओंके वैज्ञानिकोंने विद्युत् शक्तिकी सहायतासे अनेक विभाग करके अणुवीक्षण यंत्रसे दर्शन किए हैं। जैन दार्शनिकोंकी सूक्ष्मिचन्तना तो यह बताती है कि किसी भी यंत्र आदिकी सहायतासे परमाणु हमारे नयनगोचर नहीं हो सकता। जो पदार्थ चक्षु-इन्द्रियके द्वारा ग्रहीत होते हैं, वे अनन्त परमाणुओंके पिण्डीभूत स्कन्ध हैं। वैज्ञानिक जिसे परमाणु कहेंगे, जैन दार्शनिक उसमें अनन्त सूक्ष्म परमाणुओंका सद्भाव बता- एँगे। इसका कारण यह है कि संग्पूर्ण विकृतिका नाश करनेवाले सर्वज्ञ

१ "पृथ्वी—पद्दि बत्से पवित्रीकुरु रसातलम् । रामः—हा प्रिवे ! लोकान्तरं गता हि । सीता—णेरु मं अत्तणो अङ्गेसु विलंश अम्बा । ण सक्कम्हि ईदिसं जाञ्जलोअपरिवत्तं अणुभविदुं ।".....सप्तमाङ्क. पृ० १८६, १८७ ।

परमात्माकी दिव्य ज्ञान ज्योतिसे प्रकाशित तत्वोंका उन्हें बौध प्राप्त हुआ है। इसीलिए वैज्ञानिकोंने जो पहिले लगभग दो दर्जन से भी अधिक मूल तत्त्व ( Elements ) माने थे और अब जिनकी संख्या बहुत कम हो गयी है, उनके विषयमें जैनाचार्योंने कहा है कि स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण वाले अनेक तत्त्व नहीं हैं। एक पुद्गल तत्त्व है जिसने बड़े-बड़े दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकोंको भूलभुलैयामें फंसा अनेक मूल तत्त्वके माननेको प्रेरित किया।

वैशेषिकदर्शनकी नौ द्रव्यवाली मान्यतापर विचार किया जाए, तो कहना होगा कि पृथ्वी, अप्, तेज, वायु नामक स्वतंत्र तत्त्वोंके स्थानपर एक पुद्गलको ही स्वीकार करनेसे कार्य बन जाता है क्योंकि उनमें स्पर्शादि पुद्गलके गुण पाये जाते हैं। दिक् तत्त्व आकाशसे भिन्न नहीं, आदि।

जीव तथा पुद्गलमें कियाशीलता पायी जाती है। इनको स्थानसे स्थानान्तररूप कियामें सामान्य रूपसे तथा उदासीन सहायक रूपमें धर्म द्रव्य (Medium of Motion) नामके माध्यमका अस्तित्व माना गया है। इसके विपरीत जीव और पुद्गलकी स्थितिमें साधारण सहायक माध्यमको अधर्म द्रव्य (Medium of Rest) कहा गया है। ये धर्म और अधर्म द्रव्य जैन दर्शनके विशिष्ट तत्त्व हैं। जगत्-प्रख्यात सर्कर्म-असर्कर्म, पुण्य-पाप अथवा सदाचार-हीनाचारको स्वित करनेवाले धर्म-अधर्मसे ये दोनों द्रव्य पूर्णतया पृथक् हैं। ये गमन अथवा स्थिति कार्यमें प्रेरणा नहीं करते, उदासीनता पूर्वक सहायता देते हैं। मछलियोंको जलमें विचरण करनेमें सरोवरका पानी सहायक है, बलपूर्वक प्रेरणा नहीं करता। शान्त पथिकोंको अपनी छायामें विश्रामनिमित्त वृक्ष सहायता

९ "पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव"-तर्कसंग्रह स्. २।

करते हैं, प्रेरणा नहीं । इसी प्रकार धर्म-अधर्म नामक द्रव्योंका स्वभाव हैं और यही उनका कार्य है ।

जीव आदिमें नवीनसे प्राचीन बननेरूप परिवर्तनका माध्यम 'काल' ( Time ) नामका द्रव्य स्वीकार किया गया है। सम्पूर्ण जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, कालको अवकाश-स्थान देने ( Localise ) वाला आकाश द्रव्य (Medium of Space) माना गया है। वर्म, अधर्म, आकाश ये अखंड द्रव्य हैं। जीव अनन्त हैं। पुद्गल द्रव्य अनन्तानन्त हैं। काल द्रव्य असंख्यात अणु रूप है।<sup>२</sup> कालको छो**ड**़ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश सत्तायुक्त होकर बहुत प्रदेश वाले हैं, इसलिए , इन्हें अस्तिकाय कहते हैं । काल द्रव्यको अस्तिकाय नहीं कहा है, क्योंकि वह परस्पर असम्बद्ध पृथक् पृथकू परमाणु रूप है। धर्म, अधर्म और आकाश तथा कालमें एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमनागमन रूप क्रियाका अभाव है इसलिए इन्हें निष्क्रिय कहा है। अवाकाशके जिस मर्यादित क्षेत्रमें जीवादि द्रव्य पाये जाते हैं, उसे 'लोकाकारा' कहते हैं और दोष आकाशको 'अलोकाकाश' कहते हैं। एक परमाणु े द्वारा घेरे गये आकाशके अंशको प्रदेश कहते हैं । इस इष्टिसे नाप करने पर धर्म, अधर्म तथा एक जीवमें असंख्यात प्रदेश बताये गये 🖁 । जीवका छोटे-से-छोटा शरीर लोकके असंख्यातर्वे भाग विस्तार-बाला रहता है। जैसे दीपककी ज्योति छोटे-बड़े क्षेत्रको प्रकाशित करती है अर्थात् जो ढँका हुआ दीपक एक घड़ेको आलोकित करता है, वही दीपक आवरणके दूर होने पर विशाल कमरेको भी प्रकाशयुक्त करता

१ "गतिस्थित्युपग्रही धर्माधर्मयोरुपकारः।" -त० सूत्र ५-१७।

२ देखो, त० स्त्र ( मोक्षशास्त्र ) अध्याय ५ स्त्र २२, १८, ६।

३ वही सूत्र ४।

है । इसी प्रकार अपनी संकोच-विस्तारशिकते कारण यह जीव चिउँटी-जैसे छोटे और गज-जैसे विशाल शरीरको धारण कर उतना संकुचित और विस्तृत होता है । यह बात प्रत्यक्ष अनुभवमें भी आती है कि छोटे-बंदे शरीरमें पूर्णरूपसे आत्माक्क सद्भाव रहता है । अतः यह दार्शनिक मान्यता, कि या तो जीवको परमाणुके समान अत्यन्त अल्प विस्तारवाला अथवा आकाशके समान महत्-परिमाणवाला स्वीकार करना चाहिए, अनुभव और युक्तिके प्रतिकृल है । उन लोगोंकी ऐसी धारणा है कि आत्माको यदि अणु और महत्-परिमाणवाला न माना गया तो वह अविनाशीपनेकी विशेषतासे रहित हो जाएगा।

इस विचार-धाराकी आलोचना करते हुए जैन दार्शनिकोंने कहा है कि अणु या महत्-परिमाणवाला पदार्थ ही नित्य हो, अविनाशी हो और मध्यम परिमाणवाले पदार्थ विनाश-शील हों, ऐसा कोई परिमाणकृत नित्यानित्यत्वका नियम नहीं पाया जाता। जब एकान्त नित्य अथवा अनित्य स्वरूप वस्तु ही नहीं है तब अनित्यताकी आपत्तिवश अनुभवमें आनेवाली आत्माकी मध्यम परिमाणताको मुलाकर प्रतीति और अनुभवविष्ठ आत्माको अणु परिमाण या महत् परिमाणवाला मानना तर्क-सङ्गत नहीं है। ऐसा कोई अविनामाव सम्बन्ध नहीं है कि मध्यम परिमाणवाला अनित्य हो और अन्य परिमाणवाला नित्य। अतः तत्वार्थ-स्वकारने ठीक लिखा है कि-प्रदीपके समान प्रदेशोंके संकोच-विस्तार के द्वारा जीव लोकाकाशके हीनाधिक प्रदेशोंको व्यास करता है।

जैन दार्शनिकोंके द्वारा वर्णित इस जगत्में जीव, पुहल, आकाश, काल नामक द्रव्योंकी मान्यताकें विषयमें अनेक दार्शनिकोंकी सहमति

१ अनंतर्वार्य-प्रमेयरत्नमाला-पृ० १०७,८।

२ 'प्रदेशसंहार्विसर्गभ्यां प्रदीपवत्।"--त० सूत्र ५।१६।

प्राप्त होती है। किन्तु धर्म और अधर्म नामक द्रव्योंका सद्भाव जैन-दर्शनकी विशिष्ट मान्यता है और जिसे माने विना दार्शनिक-चिन्तना परिपूर्ण नहीं कही जा सकती। गम्भीर विचार करनेपर विदित होगा कि जिस प्रकार अपने स्थानपर रहते हुए पदार्थमें नवीनता-प्राचीनता-रूपी चक्रका कारण कालनामक द्रव्य माना है, सम्पूर्ण द्रव्योंकी अव-स्थितिके लिए अवकाश देनेवाला आकाश द्रव्य स्वीकार किया है, उसी प्रकार क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर जानेमें सहायक तथा स्थितिमें सहायक धर्म-अधर्म-नामक द्रव्योंका अस्तित्व अङ्गीकार करना तर्कसङ्गत है।

भेरे जीवादि छह द्रव्य कभी कम होकर पाँच नहीं होते और न बढ़कर सात होते हैं। जिस प्रकार समुद्रमें छहरें उठा करती हैं, विलीन भी होती हैं, फिर भी जलकी अपार राशिवाला समुद्र विनष्ट नहीं होता; उसी प्रकार परिवर्तनकी मँवरमें समस्त द्रव्य घूमते हुए भी अपने अपने अस्तित्वको नहीं छोड़ते। इस द्रव्यसमुदायमेंसे अपने आत्मतत्त्वको प्राप्त करनेका ध्येय, प्रयत्न तथा साधना मुमुक्षु मानवकी रहा करती है। विश्वका वास्तविक रूप समझने और विचार करनेसे यह आत्मा अमसे बचकर कस्याणकी और प्रगति करता है।

इस विश्वके वास्तविक स्वरूपका विचार करते-करते आत्मा विषय-भोगों-से विरक्त हो विलक्षण प्रकाशयुक्त दिन्य जीवनकी ओर छकता है। देखिए, एक कवि कितने उद्बोधक शब्दोंसे मानव-आकृतिधारी इस लोक और उसके द्रव्योंका विचार करता हुआ आत्मोन्मुख होनेकी प्रेरणा करता है—

छोक अछोक अकाश माहि थिर, निराधार जानो । पुरुष रूप कर कटी भये, षट्दुस्यन सों मानो ॥

१ "नित्यावरिथतान्यरूपाणिस् "-त्व ५-४।

इसका कोई न करता, हरता असिट अनादी है। जीव रु पुद्गळ नाचै यामैं, कर्म उपाधी है। पाप-पुन्य सों जोव जगत मैं, नित सुन दुन्न भरता। अपनी करनी आप भरें सिर औरन के धरता॥ मोह कर्मको नाश, मेटकर सब जगकी आसा। निज पदमें थिर होय, छोकके सीस करो वासा॥

--कविवर मंगतराथ-बारहभावना

### आत्म-जागरणके पथपर-

इस विश्वकी वास्तविकतासे सुपरिचित्तं मानव गम्भीर चिन्तनामें निमन हो सोचता है, जब मेरा आत्मा जह-पुद्गल-आकाश आदिसे गुण-स्वमाव आदिकी अपेक्षा पूर्णतया पृथक् है तब अपने स्वरूपकी उपलब्धिनिमित्त क्यों न मैं समस्त सांसारिक मोहजालका परित्याग कर परम निर्वाणके लिए प्रयत्न करूँ । भगवान् महावीरके समक्ष मी ऐसा ही प्रश्न था, जब तारुण्य-श्रीसे उनका शरीर अलङ्कृत था और उनके पिता महाराज सिद्धार्थ उनसे विवाह-बंधनको स्वीकार कर राजकीय मोगोंकी ओर उनकी चित्तवृत्तिको खींचनेके प्रयत्नमें तत्पर थे । भगवान् महावीरका आत्मा सर्वप्रकार समर्थ एवं परितुष्ट था इसलिए उसने मकड़ीकी तरह अपना जाल बुनकर और उसीमें फँस जीवन गमानेकी चेध्टा न की, किन्तु सम्पूर्ण विकारोंपर विजय पा परिपूर्ण आत्मत्वको पानेके लिए दुर्बलताओंके वर्षक संकीर्ण ग्रहवासको तिलाञ्जलि दे दिगम्बरमुद्रा धारण कर आत्मसाधनानिमित्त अन्तः बहिः सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अचौर्यका प्रशस्त पथ स्वीकार किया; और

प्राप्त होती है। किन्तु धर्म और अधर्म नामक द्रव्योंका सद्भाव जैन-दर्शनकी विशिष्ट मान्यता है और जिसे माने विना दार्शनिक-चिन्तना परिपूर्ण नहीं कही जा सकती। गम्भीर विचार करनेपर विदित होगा कि जिस प्रकार अपने स्थानपर रहते हुए पदार्थमें नवीनता-प्राचीनता-रूपी चक्रका कारण कालनामक द्रव्य माना है, सम्पूर्ण द्रव्योंकी अव-स्थितिके लिए अवकाश देनेवाला आकाश द्रव्य स्वीकार किया है, उसी प्रकार क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर जानेमें सहायक तथा स्थितिमें सहायक धर्म-अधर्म-नामक द्रव्योंका अस्तित्व अङ्गीकार करना तर्कसङ्कत है।

ैये जीवादि छह द्रव्य कभी कम होकर पाँच नहीं होते और न बदकर सात होते हैं। जिस प्रकार समुद्रमें लहरें उठा करती हैं, विलीन भी होती हैं, फिर भी जलकी अपार राशिवाला समुद्र विनष्ट नहीं होता; उसी प्रकार परिवर्तनकी मँवरमें समस्त द्रव्य घूमते हुए भी अपने अपने अस्तित्वको नहीं छोड़ते। इस द्रव्यसमुदायमेंसे अपने आत्मतत्त्वको प्राप्त करनेका ध्येय, प्रयत्न तथा साधना मुमुधु मानवकी रहा करती है। विश्वका वास्तविक रूप समझने और विचार करनेसे यह आत्मा भ्रमसे बचकर कस्याणकी और प्रगति करता है।

इस विश्वके वास्तविक स्वरूपका विचार करते-करते आत्मा विषय-भोगों-से विरक्त हो विलक्षण प्रकाशयुक्त दिन्य जीवनकी ओर झुकता है। देखिए, एक कवि कितने उद्बोधक शब्दोंसे मानव-आकृतिधारी इस लोक और उसके द्रन्योंका विचार करता हुआ आत्मोन्मुख होनेकी प्रेरणा करता है—

छोक अछोक अकाश माहि थिर, निराधार जानो । पुरुष रूप कर कटी भये, षट्द्रव्यन सों मानो ॥

१ "नित्यावस्थितान्यरूपाणिसू "—त्०त्र ५-४।

इसका कोई न करता, हरता अभिट अनादी है। जीव ह पुद्गाछ नाचै थामें, कर्म उपाधी है। पाप पुन्य सों जोव जगत मैं, नित सुख दुख भरता। अपनी करनी आप भरें सिर औरन के धरता॥ मोह कर्मको नाश, मेटकर सब जगकी आसा। निज पदमें थिर होय, छोकके सीस करो वासा॥

---कविवर मंगतराय-बारहभावना

#### आत्म-जागरणके पथपर-

इस विश्वकी वास्तविकतासे सुपरिचित्त मानव गम्भीर चिन्तनामें निमग्न हो सोचता है, जब मेरा आत्मा जड़-पुद्गल-आकाश आदिसे गुण-स्वभाव आदिकी अपेक्षा पूर्णतया पृथक् है तब अपने स्वरूपकी उपलिधिनिमित्त क्यों न मैं समस्त सांसारिक मोहजालका परित्याग कर परम निर्वाणके लिए प्रयत्न करूँ । भगवान् महावीरके समक्ष भी ऐसा ही प्रश्न था, जब ताकृष्य-श्रीसे उनका शरीर अलङ्कृत था और उनके पिता महाराज सिद्धार्थ उनसे विवाह-बंधनको स्वीकार कर राजकीय भोगोंकी ओर उनकी चित्तवृत्तिको खींचनेके प्रयत्नमें तत्पर थे । भगवान् महावीरका आत्मा सर्वप्रकार समर्थ एवं परितृष्ट था इसलिए उसने मकड़ीकी तरह अपना जाल बुनकर और उसीमें फूँस जीवन गमानेकी चेध्टा न की, किन्तु सम्पूर्ण विकारोंपर विजय पा परिपूर्ण आत्मत्वको पानेके लिए दुर्बलताओंके वर्धक संकीर्ण ग्रहवासको तिलाञ्जिल दे दिगम्बरमुद्रा धारण कर आत्मसाधनानिमित्त अन्तः बहिः सत्य, श्रिहंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अचौर्यका प्रशस्त पय स्वीकार किया; और

अपनी सच्ची और सुदृद्ध साधनाके फलस्वरूप उन्होंने कर्म-राशिको चूर्ण कर अनन्त-आनन्द, अनन्त-ज्ञान, अनन्त-शक्ति, अविनाशी जीवन आदि अनुपम विसृतियोंका अधिपतित्व प्राप्त किया। लेकिन एकदम महावीर बननेके कठिन और लोकोत्तर मार्गपर चलनेकी क्षमता मोही और विषयोंमें फँसे हुए वासनाओंके दासोंमें कहाँ है ? जो आत्मा कर्मशत्रुओं-का इस्तक बन अपने आत्मत्वको भूल महाकवि बनारसीदासजीके शब्दोंमें—"ब्रह्मधाती मिथ्याती महापातकी" के नामसे पुकारा जाता है, वह भला कैसे आत्म-जागरणके उज्ज्वल पथपर एकदम चल सकता है ?

रोगाकांत नेत्र जिस प्रकार प्रकाशको देख पीड़ाका अनुभव करते हुए आखोंको मींच अंघेका अनुकरण कराते हैं, इसी प्रकार मोह-रोगसे पीड़ित अविवेकी प्राणी विषय-मोगकी लालसासे आकर्षित हो सम्यक्- ज्ञानके प्रकाशपूर्ण जीवनके महत्त्वको भुला भोगी और विषयासक्तकी जिन्दगीको ही अपने जीवनका आदि तथा चरम लक्ष्य समझता है।

संत-समागम, पितृत्र ग्रंथोंका अनुशीलन और सुदैवसे आत्मनिर्मलताके योग्य सुदिनके आनेपर किसी सौमाग्यशालीकी मोहांधकार
निमग्न आत्मामें निर्मल ज्ञान-सूर्यके उदयको सूचित करनेवाली विवेकरिश्मियाँ अपने पुण्य प्रकाशको पहुँचा जीवनको आलोकित करने लगती
हैं। उस समय वह आत्मा निर्वाणसुखके लिए लालायित हो अपना
सर्वस्व माने जानेवाले धन-वैभव आदि परिकरको क्षण-भरमें छोड़नेको
उद्यत हो जाता है। ऐसा ही प्रकाश जैन-सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यको
ब्रह्मीर्ष श्रुतकेवली भद्रबाहु मुनीन्द्रके सानिध्यमें प्राप्त हुआ था। इसीलिए
उनने अपने विशाल-भारतके साम्राज्यको तृणवत् छोड़कर आत्म-संतोष
और ब्रह्मानन्दके लिए दिगम्बर अकिंचन मुद्रा धारणकर श्रमणबेलगोला
की पुण्य वीथियोंको अपने पद-चिह्नोंसे पिवित्र किया था।

जिस प्रकार लौकिक स्वाधीनताका सच्चा प्रेमी सर्वस्वका भी परिन्त्याग कर फाँसीके तख्तेको प्रेमसे प्रणाम करते हुए सहर्ष स्वीकार करता है, उसी प्रकार निर्वाणका सच्चा साधक और मुमुक्षु तिळ-तुष मात्र भी परिग्रहसे पूर्णतया सम्बन्ध विच्छेदकर राग-द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकृतियोंका पूर्णतया परित्याग कर शारीरिक आदि बाधाओं की ओर तिनक भी दृष्टिपात न कर उपेक्षा वृत्तिको अपनाकर, आत्म-विश्वासको सुदृढ् करते हुए सम्यक्-शानके उज्ज्वल प्रकाशमें अपने अचिन्त्य तेजोमय आत्म-स्वरूपकी उपलब्धिनिमत्त प्रगति करता है।

आत्मशक्तिकी अपेक्षा प्रत्येक आत्मा यदि हृदयसे चाहे और प्रयत्न करे, तो वह अनन्त शान्ति, अनन्त-शक्ति, अनन्त-शान आदिसे परिपूर्ण आत्मत्वको प्राप्त कर सकता है। किन्तु मोह और विषयोंकी आसिक आत्मोद्धारकी ओर इसका कदम नहीं बढ़ने देतीं। मोहके कारण कोई-कोई आत्मा इतना अंघ और पंगु बन जाता है कि वह अपनेको शान-ज्योतिवाला आत्मा न मान जड़तन्वसहश समझता है। यह शरीरमें आत्म-बुद्धि करके शरीरके हासमें आत्माका हास और उसके विकासमें आत्म-विकासकी अञ्च कल्पना किया करता है। प्रबुद्ध कि दौळतरामजीने ऐसे बहिई ध्रि आत्म-विमुख प्राणीका चित्रण करते हुए कहा है कि यह मूर्ख प्रायः सोचा करता है—

''मैं मुखी दुखी मैं रंक राव । मेरे गृह धन गोधन प्रभाव ॥ मेरे सुत तिय मैं सबल-दीन । बेरूप सुमग मूरल प्रवीन ॥ तन उपजत अपनी उपज जान । तन नसत आपको नाश मान ॥ रागादि प्रकट ये दुःख दैन । तिनहीं को सेवत गिनत चैन ॥ ग्रुभ अग्रुभ बंधके फल मंमार । रति अरति करें निजपद विसार ॥'' इस प्रकार अपने स्वरूपको भूलनेवाला 'बहिरात्मा' 'मिध्यादिष्ट' अथवा 'अनात्मश' राब्दोंसे पुकारा जाता है। अनात्मीय पदार्थोंमें आत्म-बुद्धि धारण करनेकी इस दृष्टिको अविद्या कहते हैं। अध्यात्मरामायग्य-में बताया है—

### "देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीर्तिता। नाहं देहिरेचदारमेति बुद्धिविद्येति भण्यते।"

'मैं शरीर हूँ' इस प्रकार शरीरमें एकत्वबुद्धि अविद्या कही गयी है। किन्तु 'मैं शरीर नहीं हूँ', 'चैतन्यमय आत्मा हूँ' यह बुद्धि विद्या है।

ऐसा अविद्यावान् , अज्ञानी, मोही प्राणी जितने भी प्रयत्न करता है, उतना ही वह अपनी आत्माको बंधनमें डालकर दुःखकी वृद्धि करता है। यद्यपि शब्दोंसे वह मुक्तिके प्रति ममता दिखाता हुआ कल्याणकी कामना करता है, किंद्ध यथार्थमें उसकी प्रवृत्ति आत्मत्वके हासकी ओर हो जाती है। मुक्तिके दिव्य-मन्दिरमें प्रवेश पाकर शास्वतिक शान्तिको प्राप्त करनेकी कामना करनेवालेको साधनाके सच्चे मार्गमें लगना आवश्यक है। इसके लिए आत्माको पात्र बनानेकी आवश्यकता है। इस पात्रताका उदय उस विमल तत्त्वज्ञानीको होता है, जो शरीर आदि अनात्मीय वस्तुओंसे ज्ञान-आनन्दमय आत्माका अपनी श्रद्धासे विश्लेषण करनेका सुनिश्चय करता है। इस पुण्यनिश्चय अथवा श्रद्धाको सम्यक्-दर्शन ( Right Belief ) कहते हैं। स्व-परके विश्लेषण करनेकी इस शक्तिसे सम्पन्न जीवको अन्तरामा कहते हैं। उसकी वृत्ति कमलके समान रहा करती है। जिस प्रकार जलके बीचमें सदा विद्यमान रहनेवाला कमल जल-राशिसे वस्तुतः अलिप्त रहता है, उसी प्रकार वह तत्त्वज्ञ भोग और विषयोंके मध्यमें रहते हुए भी उनके प्रति आंतरिक आसक्ति नहीं

धारण करता । दूसरे शब्दोंमें कमलके समान वह अलिप्त रहता है। जैन संस्कृतिमें जिनेन्द्र भगवान्के चरणोंके नीचे कमलोंकी रचनाका वर्णन पाया जाता है। कमलासनपर विराजमान जिनेन्द्र इस बातके प्रतीक हैं कि वे विषयमोग आदि भौतिक विभूतियोंसे पूर्णतया अलिप्त हैं। इस प्रकार आत्म शक्ति और उसके वैभवकी प्रगाद श्रद्धासम्पन्न व्यक्तिका ज्ञान पारमार्थिक अथवा सम्यक्ज्ञान कहा गया है, और उसकी आत्म-कल्याण अथवा विमुक्तिके प्रति होनेवाली प्रवृत्तिको जैन ऋषियोंने सम्यक्-चारित्र बताया है। बौद्ध साहित्यमें इसे 'सम्यक्-च्यायाम' कहा है।

इन आत्म-श्रद्धा, आत्म-बोध तथा आत्म-प्रवृत्तिको जैन बाङ्मयमें रत्न-त्रयमार्ग कहा है । तत्त्वार्थसूत्रकार आचार्य **डमास्वामी**ने अपने मोक्षशास्त्रके प्रथम सूत्रमें लिखा है—

## "सम्यग् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः।"

इस रत्नत्रयमार्गमें श्रद्धा, ज्ञान तथा आचरणका सुन्दर समन्वय विद्यमान है। इस समन्वयकारी मार्गकी उपेक्षा करनेके कारण हिन्दू-धर्ममें विभिन्न विचारधाराओं की उद्भृति हुई है। कोई श्रद्धांसे प्रस्त भक्तिको ही संसारसंतरणका सेतु समझता है, तो ज्ञान-दृष्टिधारी 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः'—ज्ञानके विना मुक्ति नहीं हो सकती—कहता है। अर्थात् ज्ञानको ही सब कुछ कहता है। इसने ही ज्ञान-योग नामकी विचारधाराको जन्म दिया। इसका अतिरेक इतना अधिक हो गया, कि ज्ञानयोगकी ओटमें संम्पूर्ण अनयों और पाप-प्रवृत्तियोंका पोषण करते हुए भी पुण्यचरित्र साधुओं सिरपर सवार होनेका स्वप्न देखता है। कोई कोई ज्ञानकी दुर्बळताको द्ध्यक्कम करते हुए क्रियाकाडको ही जीवनकी सर्वस्य निधि बताते हैं। तुळनात्मक समीक्षा करनेपर साधना-का मार्ग उपरोक्त अतिरेकवादकी उळझनसे दूर तीनोंके समन्वयमें प्राप्त होता है। एक ऋषिने ळिखा है—अकर्मण्योंका ज्ञान प्राणहीन है, अवि-वेकियोंकी क्रिया निःसार है, श्रद्धाविहीन बुद्धि और प्रवृत्ति सच्ची सफळता प्राप्त नहीं करा सकती। अंघे, लंगड़े और आलसी-जैसी बात है—

# 'अंघ पंगु अरु आलसी जुदे जरें दव लोय।'

साधनाका सच्चा मार्ग वही होगा, जहाँ उपर्युक्त तीनों वातोंका पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सद्भाव पाया जाय । उसदिन महावीरजयंतीके जैन महोत्सवके अध्यक्षके नाते नागपुर हाईकोर्टके वर्तमान चीफ जिस्टिस हाँ सर भवानीकांकर नियोगीने उपर्युक्त रत्नत्रयरूप साधनाके मार्ग-का सुन्दर शब्दोंमें वर्णन करते हुए कहा था—'The unity of heart, head and hand leads to liberation'—अडाका प्रतीक हृदय, ज्ञानका आधार मस्तिष्क तथा आचरणका निदर्शक हस्तके ऐक्यसे सुक्ति प्राप्त होती है। शान्तिसे विचार करनेपर समीक्षकको स्वीकार करना होगा, कि आत्मशक्तिकी विश्रुद्ध श्रद्धा, पुष्ट ज्ञान और तदनुरूप प्रवृत्ति करनेपर ही साधक साध्यको प्राप्त कर सकेगा।

दुनियामें सब प्रकारकी वस्तुएं या विभूतियाँ सरलतासे उपलब्ध हो सकती हैं; किंतु आत्मोद्धारकी विद्याको पाना अत्यन्त दुर्लम है। किसी बिरले भाग्यशालीको उस चिंतामणिरत्नतुल्य परिशुद्ध दृष्टिकी उपलब्धि होती है। अपने पारसपुराणमें कविवर भूधरदासजी भगवान पार्श्वनाथके पूर्व भवींका वर्णन करते समय वज्रदंत चक्रवर्तीकी भावनाका चित्रण करते हुए कहते हैं—

"धन कन कंचन राजशुख, सबिह सुक्रभ कर जान ।

दुर्धभ है संसार में, एक जथारथ ज्ञान ॥"

इस प्रकारकी दिन्यज्योति अयवा वैज्ञानिक दृष्टि समन्वित साधककी

जीवनलीला मोही, बहिई िष्ट, मिथ्यात्वी कहे जानेवाले प्राणीसे जुदी होती है। वह साधक रागी, द्वेषी, मोही व्यक्तिको भगवान् मानकर अभिवंदना करनेको उद्यत नहीं होता। कारण वह ऐसे कार्यको देवता-सम्बन्धी मूद्धता समझता है। वह भोगी, धन-दौलत आदि सामग्री धारण करनेवाले तथा हिंसा आदिकी ओर प्रवृत्ति करनेवाले संधार-सागरमें डूबते हुए व्यक्तिको गुरु नहीं मानता, क्योंकि, वह भलीभांति समझता है कि वे तो 'जन्म जल उपल नाव'के समान संधार-सिंधुमें डुबानेवाले कुगुरु हैं। वह समीक्षक नदी, तालाब आदिमें स्नान करनेको, कोई आध्यात्मिक महत्त्व न दे, उसे लोक-मूद्धता मानता है। वह ज्ञान, कुल, ज्ञाति, बल, बैभव, सन्मान, शरीर, तपस्या आदि के कारण अभिमान नहीं करता; क्योंकि उसकी तत्त्व-ज्ञान ज्योतिमें सब आत्माएँ समान प्रतिभासित होती हैं।

वह गुणवान्का असाधारण आदर करता है। तास्विक दृष्टिसम्पन्न चाण्डाल तो क्या, पशु तकका वह देवतासे अधिक सम्मान करता है; क्योंकि शरीर अथवा बाह्य वैभवके मध्यमें विद्यमान जीवपर अपने तत्व-शानकी ऐक्स-रे नामक किरणोंको डालकर वह सम्यक्-बोधरूपी गुणको जानता है और बाह्य सौंदर्य या वैभवके द्वारा विमुग्ध नहीं बनता। अपनी पवित्र श्रद्धाकी रक्षाके लिए भय, प्रेम, लालच अथवा आशायुक्त हो स्वप्नमें भी रागी-द्वेषी देव, हिंसादिके पोषक शस्त्ररूप शास्त्रों तथा पापमय प्रवृत्ति करनेवाले पाखंडी तपस्वियोंको प्रणाम अनुनय विनय आदि नहीं करता। सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी प्रभुको वाणीमें उसे अटल श्रद्धा रहती है। संसारके भोगोंको कर्मोंके अधीन, नश्वर, दुःखमिश्रित और पापका बीज जान वह उनकी आकांक्षा नहीं करता। आत्मत्वकी उपलब्धिको देवेन्द्र या चक्रवर्ती आदिके वैभवसे अधिक मूल्यकी आकता

है। वह शरीरके सौंदर्यपर मुग्ध नहीं होता, कारण कविवर दौळतरामजी-की भाषामें शरीरको-

'पल रुधिर राधमल थेकी । कीकस बसादि तें मैली ।' समझता है। और, जानता है कि यह यथार्थमें कैसी है---

"मत कीड्यो जो यारी, विनगेह देह जड़ जानके, जात-तात रज-वीरज सौं यह, उपजी मळ-पुळवारी। अस्थि, माळ, पळ, नसा-जाळकी, ळाळ-ळाळ जळ क्यारी ॥मत०॥ कर्म-कुरंग थळी-पुतळी यह, मूत्र-पुरीष मंडारी। चर्म-महो, रिपुदर्म-घड़ी, धन-धर्म जुरावन हारी॥ मत०॥ जे जे पावन वस्तु जगतमें, ते इन सर्व विगारी। स्वैद, मेद, कफ क्लेद्मयी बहु मद गद व्याळ पिटारी॥मत०॥ जा संयोग रोग भव तौळौं, जा वियोग शिवकारी। जुध तासौं न ममस्व करें—यह मूद-मितन को प्यारी॥मत०॥ जिन पोषी ते भये सदोषी, तिन पाये दुस्त भारी। जिन तप ठान ध्यानकर शोषी, तिन परनी शिवनारी॥मत०॥ सुर-धनु, शरद-जळद, जळ जुदजुद, त्यौं मट विनशन हारी। यातें भिन्न जान निज चेतन, 'दौळ' होडु शमधारी॥ मत कीज्यो जी यारी, घिनगेह देह जड़ जानके॥"

इसलिए शरीरके प्रति आदर न करते हुए भी गुणोंसे विशिष्ट शरीर-को वह अमूल्य वस्तु मानता है। गुणवान्, वीतराग, निस्पृह, करुणामूर्ति सुनींद्रोंके दुर्बल, मलीन, क्षीण शरीरको वह सौंदर्यके पुंज मोही प्राणियोंके देहकी अपेक्षा अधिक आकर्षक और प्रिय मान उसकी अभिवंदना करता है। उस तत्त्वज्ञकी इस दृष्टिको 'निर्विचिकित्सा' कहते हैं। वह अविद्याके मार्गमें प्रदृत्ति करनेवाले बहे-बहे साक्षरोंको स्वरूप बोध न होनेके कारण अपनी श्रद्धा एवं प्रशंसाका पात्र नहीं मानता । अध्यात्मके प्रशस्त मार्गमें जिनके पाँच आत्मीक दुर्बछताके कारण डगमगाते हैं और कभी २ जिनका आदर्श मार्गसे स्वलन भी हो जाता है, उनकी अपूर्णताओंको यह जगतमें प्रकाशितकर उन आत्माओं के उत्साहको नहीं गिराता है, कारण यह जानता है कि रागादि विकारोंके कारण किससे भूल नहीं होती? भूलको दूर करनेका उपाय निंदा करना या जगत् भरमें ढोल पीटते फिरना नहीं है, बल्कि तृटिको सार्वजनिक रूपमें प्रदर्शित न करके उस आत्माके दोघोंका एकांतमें परिमार्जन करनेका प्रशस्त प्रयत्न करना है। कुसंगति, अल्प अनुभव अथवा विशिष्ट ज्ञानियोंके सम्पर्क न मिलनेके कारण सम्यक्जानके मार्गसे विचलित होते हुए व्यक्तिको अथवा सदा-चरणसे आत्मदुर्बलताओंके कारण डिगते हुए व्यक्तिको अत्यन्त कुशलता पूर्वक यह सन्मार्गमें पुनः स्थापित करता है। जब कि अहंकारी प्राणी गिरते हुएको ठोकर मार और भी जल्दी पतनके मुखमें प्रविष्ट कराता है, तब यह मानव प्रकृतिका अध्येता, कर्मोंके विचित्र विपाकका विचार करते हुए डिगते हुए मुमुक्षुको सत्साहस, सिंहचार, सहयोग, सहायता आदि प्रदानकर समुन्नत करनेमें अपनेको कृत-कार्य मानता है।

जिस प्रकार गाय अपने बछड़ेपर अत्यन्त प्रेम धारणकर उसकी विपत्तिका निवारण करती है, उसी प्रकार यह साधक साधनाके मार्गमें उद्यत अन्य साधक बंधुओं के प्रति वात्सत्य सच्चे प्रेमको धारण करता है। यह पिवत्र विज्ञान ज्योतिको प्रकाशमें छाने वाली जिनेन्द्रकी वाणी और उसके द्वारा प्रतिपादित सत्य एवं उसके अंगोपांगों को विश्वक त्याणनिमिच दिन्य परमोपदेश, पुण्याचरण, लोकसेवा आदिके द्वारा विश्वमें प्रकाशित करता है, जिससे उत्पथमें फंसे हुए और दम्भी साधकों के द्वारा भ्रममें फंसाये गये दीन-दुः स्वी मानवों का परित्राण हो और वे यथार्थ साधना-पथ

के पिथक बनें । इस तत्त्वको प्रकाशनके प्रशस्त उद्देश्य निमित्ति समय तथा पिरिधितिके अनुसार वह प्रत्येक उचित और वैध मार्गका अवलम्बन कर विश्वकल्याणके क्षेत्रमें अग्रसर होता है।

इन पुण्य कार्योंको करनेमें उस साधकको अवर्णनीय और अचिन्त्य आनन्द प्राप्त होता है। मला, भोगोंमें लिप्त विषयोंके दास उस तत्व-ज्ञानीके आत्मस्वरूपका क्या अनुमान कर सकते हैं? मिश्रीकी मिष्टता, वाणीकी नहीं, अनुभवकी वस्तु है। इसी प्रकार परमार्थतः आत्मानुभवका रस अनुभृतिकी ही वस्तु है। एक आचार्य लिखते हैं—

"सम्यक्तं वस्तुतः स्क्ष्ममस्ति वाचामगोचरम्।"

सम्यक्त्व-आत्मानुभव यथार्थमें बहुत सूक्ष्म है और वह वाणीके परे है।

यह जीव मोहकी मदिरा पीनेके कारण उन्मत्त हो अज्ञानसे उस वास्तविक आनंदसे वंचित रहता है। जिस प्रकार एक कुत्ता सूखी हिंदुगों- के दुकड़ोंको अपनी दाढ़में घर चवाता है और अपने मुखसे निकलने वाले रक्तको चाटकर कुछ क्षणके लिए आनन्दका अनुभव करता है और पश्चात् अपनी अज्ञ चेष्टाके कारण व्यथित हो चीखा करता है, उसी प्रकार विषयासिक्तमें कृत्रिम मुखकी झलक देख अनात्मज्ञ मस्त हो अपने आपको मूल जाता है और अपने स्वामाविक, प्राकृतिक ज्ञान, आनन्द, हाक्ति तथा खरूपको विस्मृत कर बैठता है तथा विरुद्ध प्रवृत्ति करनेके कारण दीन-हीन बनता है। उसकी अवस्था बनारसीदासजीके शब्दोंमें बबूलके पत्ते-जैसी हो जाती है—

"फिरै डांवाडोळ सो, करमके कछोळिनमें, है रही अवस्था बबरुखे जैसे पातकी।"

प्रकृतिभक्त कवि वर्डस्वर्थकी निम्न पंक्तियाँ इस प्रसंगमें उद्बोधक प्रतीत होती हैं— 'The world is too much with us; late and soon, Getting and spending, we lay waste our powers Little we see 'in Nature that is ours; We have given our hearts away, a sordid boon?

अर्थात्—हम गंगारिकतामें आकण्ठमग्न हैं। ज्यापार आदिके लेन-देनके हेतु हम प्रातः शीघ ही उठते हैं और रात्रिमें देखे सोते हैं। इस प्रकार हम अपनी शक्तिको नष्ट कर रहे हैं। हमें 'प्रकृति' के लिए कुछ भी चिन्ता नहीं है; यद्यपि वह हमारी स्वयंकी वस्तु है। हमने दृदयको कहीं दूसरी जगह फसा रखा है। वास्तवमें यह मलिन वरदान बन गया है।

कैसी विचित्र बात है कि यह आत्मा अनन्त अनात्मपदार्थों की ओर चक्कर मारने अथवा दौड़ धूप करने के वैभाविक कार्यको स्वामाविक मानता है और साधनाके सच्चे मार्गरूप अपने स्वरूपकी उपलब्धिको भार रूप अनुभव करता है। स्वामी **कुन्दकुन्द** महाराज बताते हैं—

"सुदपरिचिदाणुमूदा सन्वस्तवि कामभोगवंभकहा।

प्यत्तस्सुवर्ङमो ग्रांबरि ग्रा सुक्रमो विभक्तस्त ।।४॥" -समयसार काम, भोग और वंधकी कथा इस जीवने अनन्त बार सुनी, उसका अनन्त बार परिचय पाया और अनन्त बार अनुभव भी किया (कारण अमृतचंद्राचार्यके शब्दोंमें 'समस्तलोकका एकछत्र राज्याधीश बलवान् मोहरूपी पिशाचसे गौके सदृश जोता गया है। इसलिए काम, भोग और वंधकी कथा सुलभ मालूम पढ़ती है) किन्तु केवल कर्मपुंजसे विभक्त अपने आत्माका एकपना न तो कभी सुना, न परिचयमें आया और न अनुभवमें। इसलिए, यह अपना होते हुए भी सुलभ नहीं मालूम पढ़ता।

कर्म-भार हलका होने पर, वीतराग वाणीका परिशीलन करने पर और संतजनोंके समागमसे साधकको वह विमल हिंग्ट प्राप्त होती है, जिसके सद्भावमें नारकी जीव भी अनन्त दुःखोंके बीचमें रहते हुए विलक्षण आत्मीक शान्तिके कारण अपनेको कृतार्थ-सा मानता है और जिसके अभावमें अवर्णनीय लौकिक सुखोंके सिंधुमें निमग्न रहते हुए भी देवेन्द्र अथवा चक्रवर्ती भी वास्तविक शांति-लाभसे वंचित रहते हैं। पंचाध्यासीकार कितने बलके साथ यह बताते हैं—

> "शक्रचक्रधरादिनां केवळं पुबयशाळिनाम् । तृष्याबीजं रतिः तेवां सुस्तावासिः कुतस्तनी ॥"

ऐसे साधककी मनोवृत्तिके विषयमें अध्यातम साधनाके पथमें प्रवृत्त साधकवर बनारसीदासजी अपने नाटक समयसारमें लिखते हैं—

जैसे निसिवासर कमक रहै एंक ही मैं,
पंकज कहावे पे न वाके दिग एंक है।
जैसे मंत्रवादी विषधर सीं गहावे गात,
मंत्रकी संगति वाके बिना विषडंक है।
जैसे जीव गहै चिकनाई रहे रूखे अंग,
पानीमें कनक जैसे कायसीं झटंक है।
सैसे ज्ञानवंत नाना भाँति करत्ति ठाने,
किरिया तैं भिन्न माने यातें निकछंक है।

योगविद्याकी अनुभूति करनेवाले योगिराज प्रथपाद आत्मबोधको भव-न्याधियोंको उन्मूलन करनेमें समर्थ औषध बतलाते हैं—

"मूरुं संसारदुःसस्य देह एवास्मधीस्ततः स्यवःवैनां प्रविशेदन्तर्वहिरन्यावृतेन्द्रियः"॥ १५॥"

१ समाधिशतक।

संसारपरिभ्रमणका कारण पूज्यपाद स्वामीकी दृष्टिमें शरीरमें आत्माकी भावना करना है । विदेहत्व-निर्वाणका बीज आत्मामें आत्म-भावना है—

> "देहान्तरगतेवींजं देहेऽस्मिशासमावना । बीजं विदेहनिष्पत्तेः, आस्मन्येवासमावना ।। ७४ ॥"

इस आत्म-दृष्टिके वैभवसे सम्पन्न साधकके पास किसी प्रकारकी भीति नहीं रहती। उसकी दृष्टि सदा अमर जीवन और अविनाशी आनन्दकी ओर लगी रहती है। उसकी श्रद्धामें तो महर्षि कुन्दकुन्दके शब्दोंमें यह बात टंकोत्कीणंसी हो जाती है, कि मेरा आत्मा एक है, ज्ञान-दर्शन समन्वित है, बाकी सब बाह्य पदार्थ हैं—वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, आत्माके स्वरूप नहीं हैं:—

"एगो मे सासदो आदा, गाग्यदंसगळक्खणो । सेसा मे बाहिरा भावा, सक्वे संजोग-छन्सगा ।" -भावपाहुर

जन ऐसे उज्ज्वल विचार आत्मामें स्थान बना लेते हैं, तब मृत्युसे भेंट करानेवाली मुसीबत भी उस ज्ञानज्योतिमें आत्माको संतप्त नहीं करती। उसका यह अखण्ड विश्वास रहता है, कि मेरा आत्मा जन्म, जरा, मृत्यु आदिकी आपदाओंसे परे है। इनका खेल शरीर अथवा जड़ पदार्थों तक ही सीमित है। आत्मसाधक पुज्यपाद-स्वामी तो अंतरात्माके लिए प्रबोधपूर्ण यह सामग्री देते हैं—

"न में मृत्युः कुतो भीतिन में ज्याधिः कुतो ज्यथा।
नाहं बाळो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गळे।।"-इष्टोपदेश २९
जब मेरी मृत्यु नहीं है, तब भय किस बातका ? जब मेरा आत्मा रोगमुक्त

१ समाधिशतक।

है तब व्यथा कैसी ? अरे, न तो मैं बालक हूँ, न वृद्ध हूँ और न तरुण ही हूँ —यह सब पुद्गलका खेल है।

इस आत्म-विद्यामें यह अलौकिकता है, कि यह विपत्तिको दुरेंवकी कृपा मानती है कि पूर्वबद्धकर्मका कर्जा विपत्तिके बहाने यह आत्मा चुकाकर ऋणमुक्त हो जाता है।

मर्यादापुरुषोत्तम महाराज रामचन्द्र प्रभातमें साकेत-साम्राज्यके अधिपति बननेका स्वप्न देख रहे थे, कि दुर्देवने कैकेयीकी वाणीके रूपमें अन्तराय आ पटका और रामको बनकी ओर जाना पड़ा। इस भीषण परिवर्तनको देख आत्मज्ञ राम सत्पथसे विचलित नहीं होते। चित्तमें प्रसादको स्थान देते हुए वे अपने इष्टजनोंको कितने मधुर शब्दोंमें अपने बनवासके बारेमें सुनाते हैं—

## "राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्यं दत्तं शुभेऽखिलम् ।"

महाराज दशरथने मुझे सम्पूर्ण दण्डक-चनका राज्य दिया है। इस मोही मानवकी सम्यक्ज्ञानके प्रभावसे कैसी विलक्षण वीतरागतापूर्ण पवित्र मनोवृत्ति हो जाती है!

नरकमें शारीरिक दृष्टिसे वह अवर्णनीय यातनाओं को भोगता है, यह कौन न कहेगा ? किन्तु, प्रबुद्ध किव दौलतरामजी अपने एक पदमें कहते हैं—

# "बाहर नारक कृत दुख भोगत, अन्तर समरस गटागटी। रमत अनेक सुरिन सँग पै तिस, परनितसे नित हटाहटी॥"

इस आत्मसाधनाका प्राण निर्भीकता है। जिसे इस लोक, परलोक, मरण आदिकी चिन्ता सताती है, वह साधनाके मार्गमें नहीं चल सकता। इसीलिए महर्षियोंने प्रत्येक प्रकारके भयसे साधकको विमुक्त बताया है। गीताके शब्दोंमें तो ऐसे आत्म-दर्शीके हृदयमें यह हुद विश्वास जमा रहता है-

"नैनं ख़िन्द्श्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मास्तः॥" २। २३।

इस आत्माको शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल गीला नहीं करता और न पवन ही इसे मुखाता है।

आत्म-शक्ति अथवा आत्माके गुणोंके विषयमें यथार्थ विश्वास ( सम्यक् दर्शन ) और सत्यज्ञानके समान सम्यक् चारित्रकी भी अनिवार्य आवश्यकता है। साधनाकी भूमिकारूप विशुद्ध श्रद्धाकी आवश्यकता है। यथार्थबोध भी निर्वाणके लिए महत्त्वपूर्ण है । इसी प्रकार साधनाके लिए शील, सदाचार, संयम आदिका जीवन भी अपना असाधारण महत्त्व रखता है। विशुद्ध आचरणकी ओर प्रवृत्ति हुए विना आत्मशक्ति और विभूतिकी चर्चा काल्पनिक छड्डू उड़ाने-जैसी बात है। मन-मोदकसे भूख दूर न होगी। सम्यक्चारित्रके द्वारा जीवनमें लगी हुई अनादि-कालीन कालिमा को निकालकर उसे निर्मल बनाना होगा। आजका भोग-प्रधान युग ज्ञानके गीत सुनकर आनन्दविभोर हो झूमने-सा लगता है ; किन्तु विना पुण्याचरणके यथार्थ आनन्दका निर्झर नहीं बहता। भानन्दरूपी सुवाससे युक्त कमलपुष्पके नीचे कण्टकाँका जाल है। उनसे डरनेवालेको पंकजकी प्राप्ति और उसके सौरमका लाभ कैसे हो सकता है ? अनन्तकालसे लगी हुई दुर्वासना और विकृतिको दूर कर देना सम्यक्चारित्रका सहयोग पाये विना असम्भव है। अतः आगे साधनाके विशिष्ट अंगभूत आचारके विषयमें विचार करना भावश्यक मतीत होता है।

# संयम बिन घडिय म इक जाहु

भारतीय साहित्यका एक बोधपूर्ण रूपक है जिसे रूसके नामांकित विद्वान् टाल्स्टायने भी अपनाया है। एक पथिक किसी ऊँचे वृक्षकी शाखापर टॅंगा हुआ है, उस शाखाको धवल और कृष्ण वर्णवाले दो चूहे काट रहें हैं। नीचे जड़को मस्त हाथी अपनी सूंडमें फँसा उखाड़ने-की तैयारीमें है। पथिकके नीचे एक अगाध जलसे पूर्ण तथा सर्प-मगर आदि भयंकर जन्तुओंसे न्यास जलाशय है। पथिकके मुखके समीप एक मधु-मिक्तियोंका छत्ता है जिससे यदा-कदा एकाध मधु-बिन्दु टपक कर पियकको क्षणिक आनन्दका भान कराती है । इस मधुर-रससे मुग्ध हो पिथंक न तो यह सोचता है कि चूहोंके द्वारा शाखाके कटनेपर मेरा क्या हाल होगा ? वह यह भी नहीं सोचता कि गिरनेपर उस जलाशयमें वह भयङ्कर जन्तुओंका ग्रास बन जाएगा । उसके विषयान्ध हृदयमें यह भी विचार पैदा नहीं होता, कि यदि हाथीने जोरका झटका दे वृक्षको गिरा दिया तो वह किस तरह सुरक्षित रहेगा ? अनेक विपत्तियोंके होते हुए भी मधुकी एक बिन्दुके रस-पानकी लोखपतावश वह सब बातोंको भूला हुआ है। कोई विमानवासी दिन्यातमा उस पियकके अङ्कटपूर्ण भविष्यके कारण अनुकम्पा-युक्त हो उसे समझाता है और अपने साथ निरापद स्थानको ले जानेकी सच्ची तत्परता प्रदर्शित करता है। किन्तु, यह उनकी बातपर तिनक भी ध्यान नहीं देता और इतना ही कहता है कि मुझे कुछ थोड़ा-सा मधु-रस और ठे ठेने दो ! फिर मैं आपके साथ चर्त्रुंगा। परन्तु उस विषयान्ध पथिकको वह अवसर ही नहीं मिल पाता कि वह विमानमें बैठ जाए; कारण इस बीचमें शाखाके कटनेसे और **वृक्ष**के उख**ड़ने**से उसका पतन हो जाता है। वह अवर्णनीय यातनाओंके साथ मौतका प्रास बनता है।

इस रूपकमें संसारी प्राणीका सजीव चित्र अंकित किया गया है। पिथक और कोई नहीं, संसारी जीव है, जिसकी जीवन शाखाको ग्रक्त और कृष्ण पक्ष रूपी चूहे, क्षण-क्षणमें श्वीण कर रहे हैं। हाथी मृत्युका प्रतीक है और भयंकर जन्तु-पूर्ण सरोवर नरकादिका निदर्शक है। मधु-बिन्दु सांसारिक क्षणिक सुखकी स्चिका है। विमानवासी पवित्रात्मा सत्युक्षांका प्रतिनिधित्व करता है। उनके द्वारा पुनः पुनः कल्याणका मार्ग-विषय-लोल्यताका त्याग बताया जाता है। किन्तु, यह विषयान्य तनिक भी नहीं सुनता।

वास्तवमें जगत्का प्राणी मधु-बिंदु तुल्य अत्यन्त अल्प सुखाभाससे अपने आत्माकी अनन्त लालसाको परितृप्त करना चाहता है, किन्तु आशा की तृप्ति होनेके पूर्व ही इसकी जीवन-लीला समाप्त हो जाती है। महा-किव सूधरदास मोही जीवकी दीनतापूर्ण अवस्थाका कितना सजीव चित्रण करते हैं—

"चाहत हो धन काम किसी विभ, तो सब काज सरें जियरा जी।
गेह चिनाय करों गहना कछु, व्याह सुता-सुत बांटिये भाजो।।
चिन्तत यौं दिन जाहि चस्ने, जम जान श्रवानक देत दगा जी।
खेळत खेळ खिळारि गए, रहि जाय रुपी सत्तरंजकी बाजी।।"

इस मोही जीवकी विचित्र अवस्था है। बाह्य पदार्थोंके संग्रह, उपयोग, उपभोगके द्वारा अपने मनोदेवता तथा इन्द्रियोंको परितृप्त करनेका निरन्तर प्रयत्न करते हुए भी इसे कुछ साता नहीं मिळती। कदाचित् तीत्र पुण्योदयसे अनुकूछ सामग्री और सन्तोष-प्रद वातावरण मिला, तो लाळसाओंकी वृद्धि उसे बुरी तरह बेचैन बनाती है और उस अन्तर्ज्वालासे यह आत्मा वैभव, विभृतिके द्वारा प्रदत्त विचित्र यातना भोगा करता है। एक बड़े धनीको लक्ष्य करते हुए हजरत अक्रबर कहते हैं— "सैठ जीको फिक्र थी एक एकके दस कीजिए। मौत आ पहुँची कि इज़रत जान वापिस कीजिए।"

एक और उर्दू भाषाका कवि प्राण-पूर्ण वाणीमें संसारकी असलियत-को चित्रित करते हुए कहता है—

> "किसीका कंदा नगीने पै नाम होता है। किसीकी जिंदगीका कनपुज जाम होता है। अजब मुकाम है यह दुनिया कि जिसमें शामोशहर— किसीका कृष-किसीका मुकाम होता है।"

जब विषय-भोग और जगत्की यह स्थिति है, कि उसके सुखों में स्थायित्व नहीं है—बास्तविकता नहीं है और वह विपत्तियों का भण्डार है, तब सत्पुरुष और कल्याण-साधक उन सुखों के प्रति अनासक्त हो आत्मीक ज्योतिके प्रकाशमें अपनी जीवन नौकाको ले जाते हैं, जिसमें किसी प्रकारका खतरा नहीं है। इस प्राणीमें यदि मनोबलकी कमी हुई तो विषयवासना इसे अपना दास बना पद-दलित करने में नहीं चूकती। इस मनको दास बनाना कठिन कार्य है। और यदि मन वशमें हो गया तो इन्द्रियाँ, वासनाएँ उस विजेताके आगे आत्मसमर्पण करती ही है; यही कारण है कि सुभाषितकारको यह कहना पड़ा—

### "मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः।"

मनो-जयके लिए आत्माको बहुत बलिष्ठ होना चाहिए। संसारकी चमक दमक और मोहक सामग्रीको पा जो आपेके बाहर हो जाता है, वह आत्म-विकासके क्षेत्रमें असफल होता है। मनो-जयकी कठिनताको विनोदपूर्ण भाषामें एक स्वर्गीय जैन विद्वान् इस प्रकार समझाते थे— 'चालीस सेरका एक मन होता है इसे तो बच्चा बच्चा भी जानता है', इस

आधार पर वे पंडितजी कहते थे 'इसी प्रकार चालीस सेर नहीं शेर (Tiger) के बराबर आत्मीक शक्ति रखनेपर मनको जीतनेको समर्थ हो सकता है।'

साधक आत्मदर्शनके द्वारा मौतिक पदार्थों की निज स्वरूप से भिन्नताको समझते हुए और इसी तत्त्वको हृदयङ्गम करते हुए अपनी आत्माको राग, देष, मोह, कोध-मान-माया-छोम आदि कळड्ठोंसे निर्मेळ करनेके लिए जो प्रयत्न प्रारम्भ करता है, यथार्थमें वही सदाचार है, वही संयम है और उसे ही सम्यक्चारित्र कहते हैं। इसके विना मुक्ति-मार्गके लिए मुमुक्षु पूर्णतया पंगु है। स्वामी समन्त्रभद्ध कहते हैं—

''मोहरूपी अन्धकारके दूर होने पर दर्शन-शक्तिको प्राप्त करनेवाला तत्त्वज्ञानी सत्पुरुष राग, द्वेष दूर करनेके लिए चरित्रको धारण करता है। राग-द्वेषके दूर होनेसे हिंसादिक पाप भी अनायास छूट जाते हैं।'' वे यह भी लिखते हैं कि—''हिंसा, झूंठ, चोरी, कुशील और परिप्रहरूप पापके कारणोंसे जीवका विमुख होना चारित्र है।'' आचार्य अमृतचन्त्र सम्पूर्ण पापोंके परित्यागको चारित्र कहते हैं और बताते हैं कि कषायविमुक्त, उदासीन, पवित्र आत्मपरिणतिस्वरूप चारित्र है। हिंसा आदिका पूर्णतया परित्याग करनेमें असमर्थ प्राथमिक साधकके लिए उनका आंशिक परित्याग आवश्यक है। पुरुषार्थसिद्ध धुपायमें अमृतचन्त्र स्वामी कहते हैं—'अहुठ, चोरी आदिमें आत्माकी निर्मल मनोवृत्तिके

१ रत्नकरण्ड श्रावकाचार ४७।

२ ''चारित्र' भवति यतः समस्तसावधयोगपरिहरणात् । सक्छकषायविमुक्तं विशदमुदासीनमात्मरूपं तत् ॥ ३९ ॥'

३ ''आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्, सर्वमैव हिंसैतत्। अनुतवचनादि केवलमुदाहर्तं 'शिष्यवोधाय ॥ ४२॥''

<sup>---</sup>पुरुषार्थसिध्युयाय ।

हननकी अपेक्षा कोई अन्तर न होनेसे सब पाप हिंसात्मक ही हैं। स्पष्ट-तया समझानेके लिए झूठ, चोरी आदिके मेद वर्णित किये गये हैं। इस दृष्टिसे समष्टिकी भाषामें हिंसा ही पाप है और अहिंसा ही चारित्र तथा साधनाका मार्ग है।

आध्यात्मिक भाषामें रागादिक विकारोंकी उत्पत्तिको हिंसा और उनके अप्रादुर्भावको अहिंसा कहा है। व्यावहारिक भाषामें मनसा-वाचाकर्मणा संकल्पपूर्वक (Intentionally) त्रस जीवोंका (Mobile creatures) न तो स्वयं घात करता है न अन्यके द्वारा घात कराता है एवं प्राणिधातको देख न आन्तरिक प्रशंसा द्वारा अनुमोदना ही करता है वह ग्रहस्थकी स्थूल अहिंसा है। प्राथमिक साधक इस अहिंसा-अणुत्रतके रक्षार्थ मद्य, मांस और मधुका परित्याग करता है। इसीलिए वह शिकार भी नहीं खेलता और न किसी देवी-देवताके आगे पद्य आदिका बलिदान ही करता है। कितनी निर्वयताकी बात है यह कि अपने मनोविनोद अथवा पेट भरनेके लिए भयकी साकार मूर्ति, आश्रय-विहीन, केवल शरीररूपी सम्पत्तिको धारण करनेवाली हरिणी तकको शिकारी लोग अपने हिंसाके रसमें मारते हुए जरा भी नहीं सकुचाते और न यह सोचते कि ऐसे दीन प्राणीके प्राण हरणकरनेमें हमारा आत्मा कितना कलक्कित होता जा रहा है। आचार्य गुग्भवने आत्मानुशासनमें लिखा है—

## "भीतमूर्तिः गतत्राया निर्दोषा देहवित्तिका। दन्तकम्बर्गाजनित सृगीरम्येषु का कथा॥ २९॥"

ज्वा ( यूत ) अनुचित तृष्णा तथा अनेक विकारोंका पितामह होनेके कारण साधकके लिए सतर्कतापूर्वक ग्राम्य अथवा भद्ररूपमें पूर्ण-तया त्याज्य है। पागेंके विकासकी नस-नाड़ी जाननेवालोंका तो यह अध्ययन है कि यह सम्पूर्ण पापोंका द्वार खोल देता है । अस्तवचन्द्र स्वामी इसे सम्पूर्ण अनर्थोंमें प्रथम, पवित्रताका विनाशक, मायाका मन्दिर, चारी और बेइमानीका अड्डा बताते हैं।

द्यूतके अवलम्बनसे यह प्राणी कितना पतित-चरित्र हो जाता है इसे सुभाषितकारने एक ढोंगी साधुसे प्रश्नोचरके रूपमें इन शब्दोंमें बताया है। पूछते हैं—

"भिक्षो, मांसनिषेवनं प्रकुरुषे ? किं तेन मधं विना ।

मधं चापि तव प्रियम् ? प्रियमहो वारांगनाभिः सह ॥

वैश्या द्रव्यरुचिः कुतस्तव धनम् ? धूतेन चौर्येण वा ।

चौर्यं धृतमपि प्रियमहो नष्टस्य कान्या गतिः ॥"

यूतके समान साधक चोरीकी आदत, वेश्या-सेवन, परस्त्री-गमन सहश व्यसन नामधारी महा-पापोंसे पूर्णतया आत्म-रक्षा करता है। साधकके स्मृतिपथमें ये व्यसन सदा शत्रुके रूपमें बने रहना चाहिए—

जूवा, आमिष, मिदरा, दारी ।
शास्त्रेटक, चोरी, परनारी ॥
ये ही सात व्यसन दुसदाई ।
दुरित मूळ दुरगतिके भाई ॥

— बनारसीदास, नाटकसमयसार साध्यसाधक द्वार ।

वह साधक स्थूल झूठ नहीं बोलता और न अन्यको प्रेरणा करता है। स्वामी समन्तभद्ध इस प्रकारके सत्य सम्भाषणको भी अपनी मूल-भूत अहिंसात्मक वृत्तिका संहार करनेके कारण असत्यका अङ्क मानते हैं, जो अपनी आत्माके लिए विपत्तिका कारण हो अथवा अन्यको सङ्कटोंसे आक्रान्त करता हो। यहाँ सत्यकी प्रतिज्ञा लेनेवाले प्राथमिक साधकके लिए इस प्रकारके वचनालाप तथा प्रवृत्तिकी प्रेरणा की

है जो हितकारी हो तथा वास्तविक भी हो। वास्तविक होते हुए भी अप्रशस्त वचनको त्याज्य कहा है—यही सत्याणुत्रतका स्वरूप है। १

सत्पुरुषोंने अचौर्याणुवतमें साधकको दूसरेकी रखी हुई, गिरी हुई, भूछी हुई और विना दी हुई वस्तुको न तो ग्रहण करने की और न अन्यको देनेकी आज्ञा दी है।

ब्रह्मचर्याणुत्रतके परिपालन निमित्त बताया है कि-वह पापसंचयका कारण होनेसे स्वयं पर-स्त्री सेवन नहीं करता और न अन्यको प्रेरणा ही करता है। ग्रहस्थकी भाषामें इसे स्थूल ब्रह्मचर्य, परस्त्रीत्याग अथवा स्व-स्त्रीसंतोष त्रत कहते हैं।

इच्छाको मर्यादित करनेके लिए वह गाय आदि धन, धान्य, रुपया-पैसा, मकान, खेत, वर्त्तन, वस्त्र आदिकी आवश्यकताके अनुसार मर्यादा बाँधकर उनसे अधिक वस्तुओंके प्रति लालसाका परित्यागकर परिग्रह-परिमाणव्रतको धारण करता है। इस व्रतमें इच्छाका नियंत्रण होनेके कारण इसे इच्छापरिमाण नाम भी दिया गया है।

पूर्वोक्त हिंसा, झूट, चोरी, कुशील और परिग्रहके त्यागके साथ मद्य, मास और मधुके त्यागको साधकके आठ मूलगुण कहे हैं। वर्तमान युगकी उच्छू खल एवं भोगोन्मुख प्रवृत्तिको लक्ष्यमें रख एक आचार्यने इस प्रकार उन मूल गुणोंकी परिगणना की है—

"मद्य, मांस, मधु, रात्रिभोजन और पीपल ऊमर बड़ कटूमर पाकर सदृश त्रस-जीवयुक्त फलोंके सेवनका त्याग, अरिहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु नामक अहिंसाके पथमें प्रवृत्त पंच परमेष्ठियोंकी स्तुति, जीवदया तथा पानीको वस्त्र द्वारा भली प्रकार छानकर पीना यह आठ मूलगुण हैं।

 <sup>&</sup>quot;स्थूलमलीकं न वदित न परान् वादयित सत्यमिष विपदे ।
 यत्तद्वदिन्त सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम् ॥" रत्न० श्रा० ५५ ।

२ सागारधर्मामृत २।१८

जैसे मूलके शुद्ध और पुष्ट होनेपर वृक्ष भी सबल और सरस होता है, उसी प्रकार मूलभूत उपर्युक्त नियमों द्वारा जीवन अलंकृत होने पर साधक मुक्तिपथमें प्रगति करना प्रारंभ कर देता है।

रात्रिभोजन परिष्याग और पानी छानकर पीना—यह दो प्रवृत्तियाँ जैनधर्मके आराधकके चिह्न माने जाते हैं। एक बार स्यांस्त होते समय मद्रासमें अपना सार्वजनिक भाषण बन्दकर रात्रि हो जानेके भयसे गांधीजी जब हिन्दूके सम्पादक श्रीकस्त्री स्वामी आयंगरके साथ जानेको उद्यत हुए, तब उनकी यह प्रवृत्ति देख बड़े-बड़े शिक्षितोंके चित्त में यह विचार उत्पन्न हुआ कि गांधीजी अवश्य जैनशासनके अनुयायी हैं। जैसे ईसाइयोंका चिह्न उनके ईश्वरीय-दृत हजरत मसीहकी मौतका स्मारक कॉस पाया जाता है अथवा सिक्खोंके केश, कृपाण, कड़ा आदि बाह्य चिह्न हैं उसी प्रकार अहिंसापर प्रतिष्ठित जैनधर्मने करुणापूर्वक वृत्तिके प्रतीक और अवलम्बनरूप रात्रिभोजन त्याग और अन्छने पानीके त्यागको अपनाया है। वैदिक साहित्यके अत्यन्त मान्य ग्रंथ मनुस्मृतिमें मनु महा-श्व लिखते हैं—

"दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जकं पिवेत्।"

-अ ६ १४६ ।

उपर्युक्त दोनों नियमों में अहिंसात्मक प्रवृत्तिके साथ निरोगताका भी तत्त्व निहित है । सन् १९४१ की जुलाईके जैनगजटमें पंजाबका एक संवाद छपा था कि—एक व्यक्तिके पेटमें अनछने पानीके साथ छोटा-सा मेंढकका बच्चा घुस गया । कुछ समय के अनन्तर पेटमें भयंकर पीड़ा होने लगी, तब ऑपरेशन किया गया और २५ तोले वजनका मेंढक बाहर निकला । आज जी रोगोंकी अमर्यादित वृद्धि हो रही है, उसका कारण यह है, कि लोगोंने धर्मकी दृष्टिसे न सही तो स्वास्थ्य-रक्षणके लिये

है जो हितकारी हो तथा वास्तविक भी हो। वास्तविक होते हुए भी अप्रशस्त वचनको त्याज्य कहा है—यही सत्याणुवतका स्वरूप है।

सत्पुरुषोंने अचौर्याणुवतमें साधकको दूसरेकी रखी हुई, गिरी हुई, भूळी हुई और विना दी हुई वस्तुको न तो ग्रहण करने की और न अन्यको देनेकी आज्ञा दी है।

ब्रह्मचर्याणुव्रतके परिपालन निमित्त बताया है कि-वह पापसंचयका कारण होनेसे स्वयं पर-स्त्री सेवन नहीं करता और न अन्यको प्रेरणा ही करता है। ग्रहस्थकी भाषामें इसे स्थूल ब्रह्मचर्य, परस्त्रीत्याग अथवा स्व-स्त्रीसंतोष व्रत कहते हैं।

इच्छाको मर्यादित करनेके लिए वह गाय आदि धन, धान्य, रुपया-पैसा, मकान, खेत, वर्तन, वस्त आदिकी आवश्यकताके अनुसार मर्यादा बाँधकर उनसे अधिक वस्तुओंके प्रति लालसाका परित्यागकर परिग्रह-परिमाणव्रतको धारण करता है। इस व्रतमें इच्छाका नियंत्रण होनेके कारण इसे इच्छापरिमाण नाम भी दिया गया है।

पूर्वोक्त हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहके त्यागके साथ मद्य, मांस और मधुके त्यागको साधकके आठ मूलगुण कहे हैं। वर्तमान युगकी उच्छृ खल एवं भोगोन्मुख प्रष्टिको लक्ष्यमें रख एक आचार्यने इस प्रकार उन मूल गुणोंकी परिगणना की है—

"मद्य, मांस, मधु, रात्रिभोजन और पीपल ऊमर बड़ कटूमर पाकर सदृश त्रस-जीवयुक्त फलोंके सेवनका त्याग, अरिहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु नामक अहिंसाके पथमें प्रवृत्त पंच परमेष्ठियोंकी स्तुति, जीवदया तथा पानीको वस्त्र द्वारा मली प्रकार छानकर पीना यह आठ मूलगुण हैं।

 <sup>&</sup>quot;रथूलमलीकं न वदित न परान् वादयित सत्यमिष विषदे ।
 यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम् ॥" रत्न० श्रा० ५५ ।

२ सागारधर्मामृत २।१८

जैसे मूलके गुद्ध और पुष्ट होनेपर वृक्ष भी सबल और सरस होता है, उसी प्रकार मूलभूत उपर्युक्त नियमों द्वारा जीवन अलंकृत होने पर साधक मुक्तिपथमें प्रगति करना प्रारंभ कर देता है।

रात्रिभोजन परित्याग और पानी छानकर पीना—यह दो प्रवृत्तियाँ जैनधर्मके आराधकके चिह्न माने जाते हैं। एक बार सूर्यास्त होते समय मद्रासमें अपना सार्वजनिक भाषण बन्दकर रात्रि हो जानेके भयसे गांधीजी जब हिन्दू के सम्पादक श्रीकस्तूरी स्वामी आयंगरके साथ जानेको उद्यत हुए, तब उनकी यह प्रवृत्ति देख बड़े-बड़े शिक्षितोंके चित्त में यह विचार उत्पन्न हुआ कि गांधीजी अवश्य जैनशासनके अनुयायी हैं। जैसे ईसाइयोंका चिह्न उनके ईश्वरीय-दूत हजरत मसीहकी मौतका स्मारक कॉस पाया जाता है अथवा सिक्खोंके केश, कृपाण, कड़ा आदि बाह्य चिह्न हैं उसी प्रकार अहिंसापर प्रतिष्ठित जैनधर्मने करुणापूर्वक वृत्तिके प्रतीक और अवलम्बनरूप रात्रिभोजन त्याग और अन्छने पानीके त्यागको अपनाया है। वैदिक साहित्यके अत्यन्त मान्य ग्रंथ मनुस्मृतिमें मनु महाश्व लिखते हैं—

#### "दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्तपूतं जकं विवेत्।"

-अ० ६।४६।

उपर्युक्त दोनों नियमों में अहिंसात्मक प्रवृत्तिके साथ निरोगताका भी तत्त्व निहित है । सन् १९४१ की जुलाईके जैनगजटमें पंजाबका एक संवाद छपा था कि—एक व्यक्तिके पेटमें अनछने पानीके साथ छोटा-सा मेंढकका बच्चा युस गया । कुछ समय के अनन्तर पेटमें भयंकर पीड़ा होने लगी, तब ऑपरेशन किया गया और २५ तोले वजनका मेंढक बाहर निकला । आज जो रोगोंकी अमर्यादित वृद्धि हो रही है, उसका कारण यह है, कि लोगोंने धर्मकी हिष्टिसे न सही तो स्वास्थ्य-रक्षणके लिये

रात्रि-भोजनका परित्याग, अनछना पानी न पीना, जिन वस्तुओं में त्रस्र जीव उत्पन्न हो गये हों या जो उनकी उत्पत्तिके लिये बीजभूत बन चुके हैं, ऐसे पदार्थों के मक्षणका त्याग पूर्णतया भुला दिया है। जीमकी लोलपता और फैशनकी मोहकता के कारण इन बातों को भुला देने में ही अपना कल्याण समझा है। आजकलके बड़े और प्रतिष्ठित माने जानेवाले और मिहिसाके साधकों की श्रेणी में बैठनेवाले लक्ष्मी जी और आधुनिक आधि-भौतिक ज्ञानके कृपापात्र पूर्वोक्त बातों को ढकोसला समझ यथे च्छ प्रवृत्ति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारी असत्प्रवृत्तियों का घड़ा मरनेपर प्रकृति अपना मयंकर दण्ड-प्रहार किये विना न रहेगी और तब पश्चाचाप मात्र ही शरण होगा।

पं० आशाधरजीने सागार-धर्मामृतमें आयुर्वेद शास्त्र तथा अनुभवके आधारपर लिखा है कि रात्रि-भोजनमें आसक्ति और रागकी तीवता होती है तथा कभी-कभी अज्ञात अवस्थामें अनेक रोगोंको उत्पन्न कर नेवाले विषेले जीव भी पेटमें पहुँच विचित्र रोगोंको उत्पन्न कर देते हैं। जूँ अगर पेट में चली जाए तो जलोदर हो जाता है, मक्खीसे वमन, बिच्छूसे तालुरोग, मकड़ी भक्षणसे कुष्ट आदि रोग हो जाते हैं। अखनारी दुनियावालोंको इस बातका परिचय है कि कभी-कभी भोजन पकाते समय लिपकली, सर्प आदि विपैले जन्तुओंके भोजनमें गिर जानेके कारण उस जहरीले आहार-पानके सेवन करनेपर कुटुम्ब-के-कुटुम्ब मृत्युके मुखमें पहुँच गये हैं।

जो इन्द्रियलोख्य हैं वे तो सोचा करते हैं कि भोजन कैसा भी करो दिलमर साफ़ रहना चाहिए । माॡ्म होता है ऐसे ही विचारोंका प्रति-े निभित्व करते हुए एक शायर कहता है—

९ अध्याय ४-२५।

### "ज़ाहिद शराव पीनेसे काफिर बना मैं क्यों ? क्या डेढ़ जुरुद्ध पानीमें ईमान वह गया ?''

ऐसे विचारवाले गंभीरतापूर्वक अगर सोच सकें, तो उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि सार्त्विक, राजस और तामस आहारके द्वारा उसी प्रकारके भावोंकी उत्पत्तिमें प्रेरणा प्राप्त होती है। आहारका हमारी मन-स्थितिके साथ गहरा सम्बन्ध है। इसी बातको यह कहावत सूचित करती है—

## "जैसा खावे अज, तैसा होवे मन। जैसा पीवे पानी, तैसी होवे बानी॥"

इस सम्बन्धमें गांधीजीने सत्यका प्रयोग करते हुए अपनी आतम-कथामें लिखा है—"मनका द्यारिक साथ निकट सम्बन्ध है। विकारयुक्त मन विकार पैदा करनेवाले भोजनकी ही खोजमें रहता है। विकृत मन नाना प्रकारके स्वादों और भोगोंको दूँ दता फिरता है; और फिर उस आहार और भोगोंका प्रभाव मनके ऊपर पड़ता है। मेरे अनुभवने मुझे यही दिक्षा दी है कि जब मन संयमकी ओर झकता है, तब भोजनकी मर्यादा और उपवास खूब सहायक होते हैं। इनकी सहायताके बिना मन को निर्विकार बनाना असम्भव-सा ही मालूम होता है।" (पृ०११२-१३)

अपने राजयोगमें स्वामी विवेकानन्द लिखते हैं—"हमें उसी आहारका प्रयोग करना चाहिए, जो हमें सबसे अधिक पवित्र मन दे। हाथी आदि बड़े जानवर शान्त और नम्न मिलेंगे। सिंह और चीतेकी ओर जाओगे तो वे उतने ही अशान्त मिलेंगे। यह अन्तर आहार भिन्नताके ही कारण है।"

महाभारत में तो यहाँतक लिखा है कि—आहार गुद्धि न रखनेवालेके तीर्थ-यात्रा, जप-तप आदि सब विफल हो जाते हैं— 'भधमांसाशनं रात्रौ भोजनं कन्द्रभक्षणम् । ये कुर्वन्ति वृथा तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥ चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः । तस्य कुद्धिने विद्येत चान्द्रायणशतैरि ॥"

कुछ लोग मांसभक्षणके समर्थनमें बहस करते हुए कहने लगते हैं कि मांस-भक्षण और शाकाहारमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। जिस प्रकार प्राणधारीका अंग वनस्पति है उसी प्रकार मांस भी जीवका शरीर है। जीव-शरीरत्व दोनों में समान है: वे यह भी कहते हैं कि अण्डा-भक्षण करना और दुग्धपानमें दोषकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है। जिस अण्डेमें बच्चा न निकले उसे वे unfertilisedegg—निर्जीव अण्डा कहकर शाकाहारके साथ उसकी तुलना करते हैं।

यह दृष्टि अतात्विक है । मांसमक्षण क्रूरताका उत्पादक है, वह सात्विक मनोवृत्तिका संहार करता है। वनस्पति और मांसके स्वरूपमें महान् अन्तर है। एकेन्द्रियजीव जल आदिके द्वारा अपने पोषक तत्त्वको प्रहणकर उसका खल भाग और रस भाग रूप ही परिणमन कर पाता है। दिघर, मांस आदि रूप आगामी पर्याय जो अनन्त जीवोंका कलेवररूप होती हैं, वनस्पतिमें नहीं पायी जाती। इसलिए उनमें समानता नहीं कही जा सकती। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि अत्यन्त अगुद्ध गुक्र-शोणित रूप उपादानका मांस दिघर आदिरूप शरीरके रूपमें परिणमन होता है। ऐसी घृणित उपादानता वनस्पतिमें नहीं है। यह तर्क ठीक है कि प्राणीका अंग अजके समान मांस भी है; किन्तु दोनोंके स्वभावमें समानता नहीं है। इसीलिए साधकके लिए अन भोज्य है और मांस अथवा अण्डा सदश पदार्थ सर्वथा त्याज्य हैं। जैसे स्नीत्वकी दृष्टिसे माता और पत्नीमें समानता कही जा सकती है, किन्तु भोग्यत्वकी अपेक्षा पत्नी ही प्राह्म कही गयी है, माता नहीं।

## "प्राण्यक्कत्वे ससेऽप्यश्चं भोज्यं मांसं न चार्मिकैः । भोग्या चीत्वाविशेषेऽपि जनैर्जायैव माम्बिका॥"

---सागारधर्मासृत २।१०।

यूरोपके मनीषी महात्मा टाक्स्टाय ने मांसमक्षणके विषयमें कितना प्रमाव पूर्ण कथन किया है—"क्या मांस खाना अनिवार्य है ? कुछ छोग कहते हैं—यह तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ बातोंके छिए जरूरी है। में कहता हूँ कि यह जरूरी नहीं है। मांस खानेसे मनुष्यकी पाश्चिक वृत्ति बढ़ती है, काम उचेजित होता है, व्यभिचार करने और शराब पीने की इच्छा होती है। इन सब बातोंके प्रमाण सच्चे और शुद्ध सदाचारी नवयुवक, विशेषकर स्त्रियाँ और तरुण लड़कियाँ हैं, जो इस बातको साफ-साफ कहती हैं कि मांस खानेके बाद कामकी उत्तेजना और अन्य पाश्चिक वृत्तियाँ अपने आप प्रबल्ध हो जाती हैं।" वे यहाँ तक लिखते हैं कि "मांस खाकर सदाचारी बनना असम्भव है।" ऐसी स्थितिमें तो चित्रवान् और महापुष्ठिष माने जानेवाले व्यक्तिको टाल्स्टाय जैसे विचारकके मतसे निरामिषमोजी होना अत्यन्त आवश्यक है।

वैज्ञानिकोंने इस विषयमें मनन करके लिखा है कि मांस आदिके द्वारा बल और निरोगता सम्पादन करनेकी कल्पना ठीक वैसी ही है जैसे चाबुकके जोरसे सुस्त घोड़ेको तेज करना । मांसमक्षण करनेवालोंमें क्रूरताकी अधिक मात्रा होती है। सहनशीलता, जितेन्द्रियता और परिश्रम-शीलता उनमें कम पायी जाती है। मि॰ वेरेस महाशय नामक विद्युत् शास्त्रज्ञने यह सिद्ध किया है कि फल और मेवोंमें एक प्रकारकी विजली भरी हुई है, जिससे शरीरका पूर्णतया पोषण होता है। 'न्यूयार्क-ट्रिन्यून'के संपादक श्री होरेस लिखते हैं—''मेरा अनुभव है कि मांसाहारीकी अपेक्षा शाकाहारी दस वर्ष अधिक जी सकता है। अध्यापक कॉर्रेसका अनुभव

है— "मांसाहारसे शरीरकी शक्ति और हिम्मत कम होती है। यह तरह-तरहकी बीमारियोंका मूळ कारण है। शाकाहारके साथ निर्वळता, भीरुता तथा रोगोंका कोई सम्बन्ध नहीं है।" ( 'मांसाहारसे हानियाँ' से उद्धृत )।

एक मटनमार्तण्ड उपाधिसे विख्यात हिन्दूसमाजने हितचिन्तक डॉक्टर साहब हिन्दू जातिको बलिष्ठ बनानेके लिए मांस-भक्षणके लिए प्रेरित करते हैं। वे सफलताके स्वप्न देखते हुए यह भूल जाते हैं कि मांसभक्षणके द्वारा वे विवेकी मनुष्यको पशुजगत्के निम्नतर स्तरपर उता-रते हैं। मांसभक्षण न करनेवाले अहिंसक महापुरुषोंने अपने पौरुष और बुद्धि बलने द्वारा इस भारतने भालनो सदा उन्नत रखा है। अहिंसा . और पवित्रताकी प्रतिमा वीर-शिरोमणि जैन सम्राट् चन्द्रगुप्तने सिल्यूक्स-जैसे प्रबल पराक्रमी मांसभक्षी सेनापतिको पराजित किया था। पराक्रम को आत्माका धर्म न मान शरीरसम्बंधी विशेषता समझनेवाले ही ययेच्छाहारको प्राह्म बतलाते हैं। शौर्य एवं पराक्रमका विकास जितेन्द्रिय भौर आत्म-बलीमें अधिक होगा। राष्ट्रके उत्थाननिमित्त जितेन्द्रियता ब्रह्मचर्य-संगठन आदि सद्गुणोंको जायत करना होगा । मनुष्यताका स्वयं संहार कर हिंसक पशुत्रृत्तिको अपनानेवाला कैसे साधनाके पथमें प्रविष्ट हो सकता है ? ऐसे स्वार्थी और विषयलोलुपीके पास दिष्य विचार और दिव्य सम्पत्तिका स्वप्नमें भी उदय नहीं होता। अतएव पवित्र जीवनके लिए पवित्र आहारपान अत्यन्त आवश्यक हैं।

उस प्राथमिक साधककी जीवन चर्या इतनी संयत हो जाती है, िक वह लोक तथा समाजके लिए भार न बन, भूषण-स्वरूप होता है। वह सहस दोषोंका परित्याग तो नहीं कर पाता किन्तु राज अथवा समाज द्वारा दण्डनीय स्थूल पापोंसे बचता है। अपने तत्त्वज्ञानके आदर्शकी नव- स्मृति और नव स्फूर्ति निमित्त वह जिनेन्द्र भगवान्की पूजा ( Hero worship ) करता है। वह मूर्तिके भवलम्बनसे उस शान्ति, पूर्णता और पवित्रताके आदर्शको स्मरण कर अपने जीवनको उज्ज्वल बनानेका प्रयत्न करता है। उसकी पूजा मूर्ति ( Idol ) की नहीं, आदर्शकी ( Ideai ) पूजा रहती है; इसिल्लिए मूर्ति पूजाके दोष उस साधकके उज्ज्वल मार्गमें बाधा नहीं पहुँचाते। जब परमात्मा ज्ञान, आनन्द और शान्तिसे परिपूर्ण है, राग, द्वेष, मोहसे परिमुक्त है, तब उसे प्रसन्न करनेके लिए स्तुति गान करना, ज्ञानवानका काम नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिक साधककी दृष्टि यह रहती है—

"राग नाश करनेसे भगवन् , गुया कीर्तनमें है क्या आश ।
कोध कवाय वमन करनेसे, निन्दामें भी विफक प्रयास ॥
फिर भी तेरे पुण्य गुयोंका, चिन्तन है रोधक जग-न्नास ।
कारया ऐसी मनोवृत्तिसे, पाप-पुक्षका होता हास ॥"

अपने दैनिक-जीवनमें लगे हुए दोषोंकी गुद्धिके लिए वह सत्पात्रों को सदा आहार, औषि , शास्त्र तथा अभयदान देकर अपनेको इतार्थ मानता है। उसका विश्वास है कि पवित्र कार्यों के करनेसे सम्पत्तिका नाश नहीं होता, किन्तु पुण्यके क्षयसे ही उसका विनाश होता है। आचार्य पश्चनींद कहते हैं—

# "पुण्यक्षयात् क्षयग्रुपैति न दीयमाना कचमीरतः कुरुत सन्ततपात्रदानम्।"

वह उसी द्रव्यको सार्थक मानता है जो परोपकारमें लगता है। संक्षेपमें साधकके गुणोंका संकलन करते हुए पं**डित आशाधरजी कहते हैं**—

"आदर्श गृहस्य न्यायपूर्वक घनका अर्जन करता है, गुणी पुरुषों एवं गुणोंका सन्मान करता है, वह प्रशस्त और सत्यवाणी बोलता है, धर्म, अर्थ तथा काम पुरुषार्थका परस्पर अविरोध रूपसे सेवन करता है। इन पुरुषार्थीके योग्य स्त्री, स्थान, भवनादिको धारण करता है, वह लजाशील, अनुकूल आहार-विहार करनेवाला, सदाचारको अपनी जीवन-निधि माननेवाले सत्पुरुषोंकी संगति करता है, हिताहितके विचार करनेमें वह तत्पर रहता है, वह कृतज्ञ और जितेन्द्रिय होता है, धर्मकी विधिको सदा सुनता है, दयासे द्रवित अन्तःकरण रहता है, पापसे डरता है। इस प्रकार इन चौदह विशेषताओंसे सम्पन्न व्यक्ति आदर्श ग्रहस्थकी श्रेणीमें समाविष्ट होता है।"

कोई-कोई व्यक्ति यह सोच सकते हैं, कि जीवन एक संग्राम और संघर्षकी स्थितिमें है, उसमें न्याय-अन्यायकी मीमांसा करनेवालेकी सुख-पूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए जैसे भी बने स्वार्थ साधनाके कार्यमें आगे बढ़ना चाहिए।

यह मार्ग मुमुक्षुके लिए आदर्श नहीं है। वह अपने व्यवहार और आचारके द्वारा इस प्रकारके जगत्का निर्माण करना चाहता है जहाँ ईर्षा, द्वेष, मोह, दंभ आदि दुष्ट प्रवृतियोंका प्रसार न हो। सब प्रेम और शान्तिके साथ जीवन-ज्योतिको विकसित करते हुए निर्वाणकी साधनामें उद्यत रहें, यह उसकी हार्दिक कामना रहती है। जघन्य स्वार्थीपर विजय पाये बिना उन्नतिकी कल्पना एक स्वप्नमात्र है। साधनाके प्रभें मनुष्यकी तो बात ही क्या, होनहार उज्ज्वल भविष्यवाले

त्यायोपात्तधनो यजन् गुणगुरून् सद्गीरित्रवर्गः भजन्तन्योन्यानुगुणं तदर्हगृष्टिणी स्थानालयो हीमयः।
युक्ताहारविहार आर्थसमितिः प्राज्ञः कृतको वशी
श्वलन् धर्मविधि दयालुरघभीः सागारधर्मं चरेत्।
—सागारधर्मामृत १।११।

पशुओं तकने असाधारण आत्म-विकास और संयमका परिचय दिया है। भगवान् महावीरके पूर्व भवोंपर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है, कि एक बार वे भयङ्कर सिंहकी पर्यायमें ये और एक मृगको मारकर भक्षण करनेमें तत्पर ही थे, कि अरिञ्जय तथा अजितञ्जय नामक दो अहिंसाके महासाधक मुनीन्द्रोंके आत्मतेज तथा ओजपूर्ण वाणीने उस सिंहकी स्वामाविक क्रूरताको घोकर उसे प्रेम और करुणाकी प्रतिकृति बना दिया। उस अहिंसक सिंहने शनैः शनैः विकास करते हुए तीर्थङ्कर भगवान् महावीरके त्रिसुवनपूजित पदको प्राप्त किया । उनके पूर्ववर्ती तीर्थक्कर भगवान् पार्श्वनाथ प्रभुने मदोन्मत्त हाथीकी पर्यायमें महामुनि अरविन्द स्वामीके पास अहिंसात्मक और संयमपूर्ण जीवनकी शिक्षा ग्रहण की। महाकवि **भूधरदासने इ**सपर प्रकाश डालते हुए लिखा है—

''सब हस्ती संजम साधै। त्रस जीव न भूळ विराधै।। समभाव छिमा उर आनै। अरि-मित्र बराबर जानै॥ काया कसि इन्द्री दण्डै। साहस धरि श्रोषध मंडै।। सुखे तृया परेळव भड्छै। परमदित मारग गड्छै।। हाथीगन डोल्यो पानो । सो पोनै गजपित ज्ञानो ॥ देखे बिन पांवन राखै। तन पानी पंकन नाखै॥ निज शीक कभी नहिं सोवे। इथनी दिशि भूक न जोवे।। उपसर्गं सहै अति भारो । दुरध्यान तजे दुखकारो ॥ अघके भय श्रंग न हालें। दिंद भीर प्रतिक्षा पालें॥ चिरली दुद्धर तप कीनों। बल्होन भयो तन झीनो।। परमेष्ठि परमपद ध्यावै । ऐसे गज काळ गमावै ॥ एकै दिन अधिक तिसायो । तब बेगवती तट आयो ॥

तिर्यञ्चोंको भी संयम साधनमें तत्पर देख बुधजनजी मनुष्योंको संयमके लिए उत्साहित करते हुए कहते हैं—

"सुलमे पसु उपदेस सुन, सुलझे क्यों न प्रमान । नाहर ते थये नीर जिन, गज पारस भगवान ॥"—सतसई

प्राथमिक अभ्यासी साधकके लिए संयमका अभ्यास करनेके लिए आचार-शास्त्रके महान विद्वान आशाधरजीने लिखा है—"जब तक विषय तुम्हारे सेवनमें नहीं आते, कम-से-कम उतने काल तकके लिए उनका परित्याग करो। कदाचित् वती अवस्थामें मृत्यु हुई तो दिव्य जीवन अवस्य प्राप्त होगा।"

दूसरी बात, जितनी तुम्हारी उचित आवश्यकता हो, उसकी सीमाके बाहर विषयादिक सेवनका सरलतापूर्वक त्याग कर सकते हो। प्रायः अपनी आवश्यकताको भूळ ळाळसाके अधीन 'फँस यह जीव सारी दुनियासे नाता जोड़ता हुआ-सा प्रतीत होता है। अतः शान्ति और सुखमय जीवनके लिए आवश्यकतासे अधिक वस्तुओंका परित्याग करना चाहिए, जिससे अनावश्यक पदार्थोंके द्वारा रागद्वेषादि विकार इस आत्माकी शान्तिको भंग न करें। संयमका अभ्यास आन्तरिक प्रेरणाके द्वारा सुफळ दिखाता है। बीमार व्यक्ति अपने चिकित्सककी आज्ञाके अनुसार मजबूर हो जीवनकी ममताके कारण कभी-कभी बड़े-बड़ें महात्माओंकी संयमपूर्ण वृत्तिका स्मरण कराता है। किन्तु, इसमें यथार्थ

यावन्न सेन्या विषयास्तावत्तानप्रवृत्तितः ।
 वृत्येत्सवतो दैवान्यतोऽसुत्र सुखायते । —सागारधर्मामृत २ । ७७ ।

संयमीकी निर्मलता और शान्तिका सद्भाव नहीं पाया जाता। भोगोंकी निःसारता और 'मेरा आत्मा ज्ञान तथा आनन्दका पुंज है, उसे परावलम्बनकी आवश्यकता नहीं है, इस श्रद्धाकी प्रेरणासे प्रेरित हुआ संयम अपना विशेष स्थान रखता है। महिष कुन्दकुन्दका कथन है— "जिन तीर्थंकरोंका निर्वाण निश्चित है उन्हें भी विना संयमका आश्रय लिए मुक्ति नहीं मिल सकती।" इससे संयमका लोकोत्तरपना स्पष्ट विदित होता है। यह मनुष्य जीवनकी अनुपम विभूति है जिसे अन्य पर्यायोंमें पूर्णरूपमें पाना सम्भव नहीं है। विषयवासनाएँ दुर्बल अन्तः करणपर अपना प्रभाव जमा इदिय तथा मनको निरंकुश करनेमें सर्वदा सावधान रहती हैं। इसलिए चतुर साधक भी मन एवं इदियोंको उत्यथमें प्रवृत्ति करनेसे बचानेका पूर्ण प्रयत्न किया करता है। एक पूजक कविवर धानतरायके शब्दोंमें अपने आत्माको सम्बोधित करते हुए कहता है—

"काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो। संजम रतन सम्हाल, विषय चोर बहु फिरत हैं ॥"

अपभ्रंश भाषाके कवि रद्दश्च संयमकी दुर्लभता और लोकोचरताको इदयङ्गम करते हुए मोही प्राणीको शिक्षा देते हैं—

"संयम बिन घडिय म इक्क जाहु"

#### प्रबुद्ध-साधक

"जोलों देह तेरी काहू रोग सों न घेरी
जोलों जरा नाहीं नेरी जासो पराधीन परिहै।।
जोलों जम नामा बैरी देय न दमामा जोलों
माने कान रामा बृद्धि जाय ना विगरिहै।।
तोलों मिन्न मेरे निज कारज सम्हार खेरे
पौरुष थकेंगे फेर पाछे नहा करिहै।।
आग के लागे जब मोपदी जरन लागी
कुवा के खुदाये तब कहा काज सरिहै।। २६॥"

—जैनशतक, भूधरदास

साधककी आत्मा जब ग्रहस्थ जीवनकी प्रवृत्ति द्वारा संयत बन जाती है तब आध्यात्मिक कविकी उपर्युक्त प्रबोधक वाणी उस सुमुक्षको संयमके क्षेत्रमें लम्बा कदम बढ़ानेको पुनः पुनः प्रेरित करती है। यथार्थमें ग्रहस्य जीवनका संयम और अहिंसादि धर्मों की परिपालना आत्मीक दुर्बलताके कारण ही सद्गुरुओंने बताई है। समर्थ पुरुषको साधन मिलते ही स्पधनाके श्रेष्ठ पथमें प्रवृत्ति करते विलम्ब नहीं लगता। तीर्थकर भगवान्के अन्तःकरणमें जब भी विषयोंसे विरक्तिका भाव जाग्रत होता है, वे त्रिभुवन चमत्कारी वैभव विभृतिको अत्यन्त निर्मम हो दृद्तापूर्वक छोड़ देते हैं।

भगवान् ऋषभदेवके विषयमें स्वामी समन्तमद्भने लिखा है—
"विहाय यः सागर-वारि-वाससं वधूरिवेमां वसुधा-वधू सतीम्।
सुमुश्चरिचवाकुकुछादिरासमवान् प्रभुः प्रवन्नान सहिष्णुरच्युतः।।"
—स्वयममूरतोत्र ३।

तत्त्वज्ञानीका आत्मा संपूर्ण परिग्रह आदिका त्याग कर श्रेष्ठ साधक बननेको सदा उत्कण्ठित रहता है, किन्तु वासनाएं और दुर्बछताएँ उसे प्रगतिसे बरबस रोका करती हैं। और, इसलिए साधारण साधक होते हुए भी वह—

"संयम घर न सकत पै संयम धारनकी उर चटापटी सी ।
• सदननिवासी, तदिप उदासी, तातें आस्त्रव स्टाइटी सी ॥"

आन्तरिक अवस्थावाला विलक्षण व्यक्ति बनता है। वह अपने मनको समझाते हुए कहता है—अरे मूर्ख, इन भोग और विषयों में क्या धरा है। इन कमें ने तेरे अक्षय-मुखके भाण्डारको छीन लिया है। अनन्त ज्ञाननिधिको छूट रखा है और तू अनन्त बलका अधीश्वर भी है, इसका पता तक नहीं चल पाता। यदि तू स्वयं नष्ट होनेवाले विषयों का परित्याग कर दे, तो संसार-संसरण इक सकता है। वादी अर्थिक सूरि समझाते हैं—

"अवश्यं यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्चिरम्। स्वयं त्याज्यास्तथा हि स्यात् मुक्तिः संस्रुतिरन्यथा ॥"

क्षत्रचूदामिया-१। ६७।

आध्यात्मिक कवि दौकतरामजी अपने मनको एक पदमें समझाते हुए कहते हैं कि यह विषय तुझे अपने स्वरूपको नहीं देखने देते और—

"पराधीन छिन छीन समाकुछ दुर्गति विपति चसावै हैं"

प्रकृतिके अन्तस्तलका अन्तर्देष्टा बन कि क्रू कर्मके अत्याचारोंको ध्यानमें रखते हुए सोचता है कि जब छोटे-छोटे प्राणियोंको एक-एक इन्द्रियके पीछे अवर्णनीय यातनाओंका सामना करना पड़ता है, तब सभीका आसक्तिपूर्वक सेवन करनेवाले इस नरदेहधारी प्राणीका क्या भिविष्य होगा—

"फरस विषयके कारन बारन गरत परत दुख पाने है। रसना इन्द्री बश संघ जलमें कण्टक कण्ट छिदाने हैं।। गंध लोल पंकज सुद्रितमें, अलि निज प्राण गमाने हैं। नयन विषय वश दीप शिखामें, अंग पर्तग जराने हैं।। करन विषय वश हिरन अरनमें, खलकर प्राण लुनाने है। हे मन, तेरीको कुटेन यह करन विषयमें धाने है।"

एक ओर जहाँ वह विषय और भोगोंके दुष्परिणामको देखता है, तो दूसरी ओर त्यागके माहात्म्यसे उसकी आत्मा प्रभावित हुए विना नहीं रहती। यह तो तृष्णा-पिशाचिनीका काम है, जो ओसकी बूदके समान विषयभोगोंके द्वारा अनन्त तृषा शान्त करनेका जीव प्रयत्न करता है। वास्तवमें सांसारिक वस्तुओं में सुख है ही नहीं। महात्मा लोग ठीक ही कहते हैं—

"जो संसार विषे सुस्त होता तीर्थंकर क्यों त्याने ! काहेको शिव-साधन करते, संयमसों अनुराने ?"

यदि अपनी वास्तविक आवश्यकताओं पर इष्टिपात किया जाए, तो समर्थ और वीतराग आत्मा मधुकरी वृत्तिके द्वारा भोजन ग्रहण करते हुए प्राकृतिक-परिधानको धारण कर प्रकृतिको गोदमें आत्मीय विभृतियों की अभिवृद्धि कर सकता है। ऐसे व्यक्तिसे इष्ट-अनिष्ट कर्म स्वयं धबराते हैं। यदि आत्माकी दुर्बलता दूर हो जाय और उसमें पाश्चिक वासनाएँ न रहें, तो समर्थ आत्माको दिगम्बर वेषके सिवा दूसरी मुद्रा नहीं रुचेगी। कारण, उस मुद्रामें उत्कृष्ट ब्रह्मचर्यकी अवस्थिति और अभिवृद्धि होती है। आत्म-निर्मरता और आत्म-निमम्नताके लिए वह अमोध उपाय है। उस पदसे आकर्षित हो इस युगके राष्ट्रीय महापुरुष गांधीजी कहते हैं—"नम्नता मुझे स्वयं प्रिय है।" यथार्थमें श्रेष्ठपुरुष

कृत्रिम वस्त्राभूषणादि व्यर्थकी सामग्रीका परित्याग कर प्रकृतिप्रदत्त मुद्रा-को धारण कर शान्तिलाभ करते हैं।

विषय-वासनाओं के दास और भोगों के गुलाम स्वयं की असमर्थता और आत्म-दुर्बलता के कारण दिगम्बर सुद्राको धारण करने में समर्थ न हो कभी-कभी उस निर्विकार मारविजयकी द्योतिनी विद्याको लाञ्छित करने का प्रयत्न करते हैं। पार्वपुराणमें कितनी सुन्दर बात कही गयी है—

"अन्तर विषय वासना बरते, बाहर छोक-छाज भय भारी। तातें परम दिगम्बर सुद्रा, धर नहिं सेकें होन संसारी॥"

किन्तु वीर पुरुषोंकी बात और प्रवृत्ति ही निराली है। किव इसीसे कहते हैं—

'ऐसी दुद्धर नगन परीषह, जीतें साबु शीक व्रवधारी। निर्विकार बालकवत् निर्भय, तिनके पायन ढोक हमारी॥"

योगवासिष्ठमें जिनेन्द्रकी दिगम्बर और शान्त परिणतिसे प्रभावित हो रामचन्द्र अपनी अन्तरंग कामना इन शब्दोंमें व्यक्त करते हैं— "नाहं रामो न मे वाष्ट्रा भावेषु न च मे मनः।

शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा॥"

भर्तृहरि अपने वैराग्यशतकमें अपनी आत्माकी आवाज इन शब्दों-में व्यक्त करते हैं—"प्रभो, वह दिन कब आएगा जब मैं स्वतंत्र, निस्पृह, शान्त, पाणिपात्रभोजी, दिगम्बर मुनि बन कर्म नाश करनेमें समर्थ होऊँगा ।"

भारतीय इतिहासके उज्ज्वल रत्न चन्द्रगुप्त, अमोधवर्ष सहश

एकाकी निस्पृहो ज्ञान्तः पाणि-पात्रो दिगम्बरः।
 कदाहं सम्भविष्यामि कर्मनिम् लनक्षमः॥

नरेंन्द्रोंने आत्माकी निर्मलता और निराकुलताके सम्पादननिमित्त स्वेच्छासे विशाल साम्राज्योंका त्यागकर दिगम्बर साधुकी मुद्रा धारण की थी।

Heart of Jainism (पृ० ३५) में स्टीवेन्सन नामक आंग्ल महिला लिखती हैं- "वस्त्रोंसे विमुक्त होनेके कारण मनुष्यके पास अन्य अनेक चिन्ताएँ नहीं रहतीं। उसे कपडे धोनेके लिये पानीकी भी आव-इयकता नहीं है। निर्प्रन्थ छोगोंने-दिगम्बर जैन मुनियोंने भले बुरेके मेट-भावको भुला दिया है। भला वे लोग अपनी नग्नताको छिपानेके छिए वस्त्रोंको क्यों धारण करें<sup>9</sup>।" एक मुस्लिम कवि तनकी उरयानी-दिगम्बरत्वसे प्रभावित हो कितनी मधुर बात कहता है-

> "तनकी उरयानीसे बेहतर है नहीं कोई लिबास। यह वह जामा है कि जिसका नहीं उद्धरा सीधा ॥"

शायर जळालुद्दीन रूमीने सांसारिक कार्योंमें उलझे हुए व्यक्तिसे आत्म-निमग्न दिगम्बर साधको अधिक आदरणीय कहा है । वे कहते हैं कि वस्त्रधारी 'आत्मा'के स्थानमें 'घोबी' पर निगाह रखता है। दिगम्बरत्व का आभूषण दिव्य है--

"मस्त बोछा मुहत सिव से कामजा, होगा क्या नंगे से नू आहदावरा। नज़र धोबी पै जाम पोश की, तजब्लो जैवरे उरियाँतनी ॥"

इस प्रसंगमें यह बात विशेष रीतिसे हृदयङ्गम करने की है, कि

Reing rid of clothes one is also rid of a lot of other worries. No water is needed in which to wash them. The Nirgranthas have forgotten all knowledge of good and evil. Why should they require clothes to hide their nakedness.'

श्रीरका दिगम्बरत्व स्वयं साध्य नहीं, साधन है। उसके द्वारा उस उत्कृष्ट अहिंसात्मक दृत्ति की उपलब्ध होती है, जो अखण्ड शान्ति और सर्व सिद्धियोंका भण्डार है। दिगम्बरत्वका प्राणपूर्ण वाणीमें समर्थन करने वाले महर्षि कुन्दकुन्दने जहाँ—"यग्गो हि मोक्समग्गो, सेसा उम्मगाया सन्ते"—दिगम्बरत्व ही मोक्षका मार्ग है, शेष सब मार्ग नहीं हैं, वहाँ वे यह भी लिखते हैं कि शारीरिक दिगम्बरत्वके साथ मानसिक दिगम्बरत्व भी आवश्यक है। यदि शरीरकी नग्नता साधन न हो, साध्य होती, तो दिगम्बरत्वकी मुद्रासे अंकित पशु-पक्षी आदि सभी प्राणियोंको मुक्त होते देर न लगती। जो व्यक्ति इस बातका स्वप्न देखते हैं, कि बस्नादि होते हुए भी श्रेष्ठ अहिंसा-वृत्तिका रक्षण हो सकता है और इसलिए निर्वाणका भी लाभ हो सकता है, उन्हें सोचना चाहिए कि बाह्य वस्तुओंके रखने, उठाने आदिमें मोह ममताका सद्भाव दूर नहीं किया जा सकता।

एक साधुकी कथा प्रसिद्ध है—गहिले तो वह सर्व परिग्रहरहित था, लोकानुरोधसे उनसे दो लंगोःटियाँ स्वीकार कर लीं। चूहे द्वारा एक बार वस्त्र कट गए, तब निश्चित संरक्षणनिमित्त चूहेकी आंपधिके लिए बिल्ली पाली गई। और, बिल्लीके दुग्धनिमित्त गौकी व्यवस्था मक्त-जनोंके प्रेमके कारण स्वीकार कर ली गई। गायके चरानेके लिए स्वाव-लम्बनकी दृष्टिसे कुछ चरोखर भूमि भी एक भक्तसे मिल गई। कहते हैं-भूमिका कर समय पर न चुकानेसे साधुजीसे अ-जानकार राज-कर्मचारीने उनकी बहुत बुरी तरह मान-मरम्मत की। उस समय शान्त अंतःकरणने अपनी आवाज द्वारा उन्हें सचेत किया—''भले आदमी, परिग्रह तो ऐसी आफर्ते पुरस्कारमें प्रदान किया ही करता है'—

'फांस तनक सी तन मैं सार्छ । चाह छंगोदीकी दुल भाखे ॥ भाके न समता सुरू कभी नर विना मुनि मुद्रा घरे। प्रवचनसारमें कुन्द-कुन्द स्वामीने लिखा है—
"हविद वा या हविद वंधो मदम्ह जीवेऽध काय चेट्टिन्ह ।
बंधो ध्वसुवधीदो इदि समगा छंड्डिया सन्वे ॥
याहि गिरवेक्को चागो या हविद भिक्खुस्स झासय-विसुद्धी ।
झविसुद्धस्स या चित्ते कहं णु कम्मक्तको विद्विद्यो ॥
किथ तन्हि गास्थि मुख्छा झारम्मो वा झरांजमो तस्स ।
तथ परदण्वस्मि रहो कथमण्यां पसाधयदि ॥"

अर्थात् मुनियोंके गमनागमनादिरूप चे धासे त्रस, स्थावर जीवोंका वध होते हुए भी कभी बंध होता है, कभी नहीं भी। किन्तु, यह तो निश्चित है कि उपिधयोंसे—वस्त्रादि परिग्रहसे नियमसे बंध होता है। इसलिए अमणको सब परिग्रह छोड़ना चाहिए। त्याग निरपेक्ष नहीं होता, वस्त्रादि परिग्रह छोड़े बिना मिक्षुके चित्तमें निर्मेळता नहीं होती। अ विशुद्ध चित्तके होनेपर कैसे कर्मक्षय होगा? अतः परिग्रहके होनेपर ममत्व आरम्भ अथवा असंयम क्यों नहीं होंगे? तब परद्रव्यमें आसक्त हुआ साधु किस प्रकार आत्म-साधना कर सकेगा? (अध्याय ३।१९-२०-२१)।

जैन गुरुऑकी दिगम्बरत्वसम्बन्धी मान्यताको वास्तविक रूपसे न समझनेके कारण कोई यह समझते हैं कि दिगम्बर धर्मानुयायी ग्रहस्थोंको भी कम-से-कम आहार लेते समय दिगम्बर रहना चाहिए। इसके विपरीत जो सदा सवस्त्र रहें उन्हें श्वेताम्बर कहते हैं। इन्साइक्ले-पीडिया जिल्द १५, ११ वें संस्करणके पृ० २८ में पूर्वोक्त अम इन शब्दोंमें व्यक्त किया गया है—"The Jainas themselves have abandoned the practice; the Digambaras being skyclad at meal time only and the Swetambaras being always completely clothed."

तात्त्विक बात तो यह है कि दिगम्बर साधु और दिगम्बर मूर्तिको पूजनेके कारण ग्रहस्थ दिगम्बर जैन कहे जाते हैं। सम्पूर्ण अहिंसाके धारक जितेन्द्रिय मुनिके सिवा ग्रहस्थ मुनिमुद्रा धारण नहीं करता। ग्रहस्थके वस्त्र पहननेकी तो बात ही क्या, वह नीतिमत्तापूर्वक बड़े-बड़े साम्राज्य तकका संरक्षण करता है।

अंग्रेजी भाषाका कहाकिव शेक्सिवियर अपने हेमलेट नाटक (Act III & II) में लिखता है—Give me that man, that is not passion's slave. मुझे ऐसा मनुष्य बताओं जो वासनाओंका दास न हो। यदि दिगम्बर जैन मुनिका साक्षात् दर्शन अथवा परिचय महाकविको प्राप्त हुआ होता, तो उसकी यह जिज्ञासा शान्त हुए विना न रहती।

दिगम्बर मुनिका जीवन व्यतीत करनेके लिए महान् आत्मबल चाहिए। मानसिक कमजोरी या प्रमाद क्षणभरमें इस जीवका पतित कर सकते हैं। उज्ज्वल भावनाओं और विषय-विरक्तिकी प्रेरणासे महान् पुण्योदय होनेपर किसी विरले माईके लालके मनमें बालकवत् निर्विकार दिगम्बर मुद्रा धारण करनेकी लालसा जाग्रत् होती है। आचार्य गुणमद लौकिक वैभव, प्रतिष्ठा, साम्राज्य-लाभ आदिसे अधिक विशाल सौभाग्य मुनित्वकी और जानेवालेका बताते हैं; अन्यका जीवन जहाँ विषय-लोखपताके कारण पराधीनता और विपत्तिपूर्ण है, वहाँ अहिंसामय साधुकी जीवनी अभय और आनन्दका भण्डार है। गुणभद्र स्वामी अपने आश्चर्यको इन शब्दों में प्रतिविभिन्नत करते हैं—

#### "न जाने कस्येदं परिचातिरुदारस्य तपसः"

- आत्मानुशासन ६७ ।

दिगम्बर साधुओंका उब्लेख अन्य सम्प्रदायोंमें भी पाया जाता है। परमहंस नामक साधु नग्न रहा करते हैं। सिक्खोंके यहाँ श्रेष्ठ रूपमें दिगम्बर साधु वर्णित हैं। अबुलकासिम जीलानी मुस्लिम साधुने दिगम्बर-मुद्रा धारण की थी। अब्दल नामके उच्च मुस्लिम साधु पूर्णतया नग्न विहार करते हैं।

बंबई प्राृत्तके कोपरगाँव नामक स्थानपर एक नग्न-दिगम्बर मुस्रिलम साधुका समाधिस्थल मौजूद है।

दिगम्बर जैन साधुका पद वस्त्रमात्रका परित्यागकर स्वच्छन्द विचरण करनेवालेको नहीं प्राप्त होता ! उस महापुरुषका जीवन अत्यन्त संयत और सुव्यविश्यत रहता है । वे किसी भी प्राणीका घात नहीं करते, यद्यपि उनके गमनागमन, श्वासोच्छ्वास आदिमें प्राणि-घात अनिवार्य है, तथापि यथाशक्ति राग-द्रेष आदि विकारोंको दूरकर आत्म-निर्मलताका पूर्णतया रक्षण करते हैं । श्रेष्ठ रीतिसे सत्य महाव्रत, अचीर्य महाव्रत, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य महाव्रतका भी परिपालन करते हैं । वे मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको सहसा रोकनेमें असमर्थ हो, गमनागमन और भाषणके सम्बन्धमें निम्न प्रकार प्रवृत्ति करते हैं—

<sup>% &</sup>quot;Abul Kasim Gilani discarded even lion strip and remained completely naked."—From Religious life & attitude in Islam.—p. 203.

Representation of States of Islam called 'Abdals' generally went about perfectly naked."—Mysticism and Magic in Turkey-Quoted in the Digamber Saints of India.

"परमाद तज चौ-कर-मही छल समिति ईया ते चर्छ। जग सुहितकर सब अहित हर, श्रुति सुसद सब संशय हरें। अम-रोग हर जिनके मुसचन्द्र तें, असृत करें।।"

आहारसम्बंधी ऐषणा नामक समितिका वे विशेष ध्यान रखते हैं। अतः—

> "ह्याकीस दोष बिना सु-कुळ श्रावकतने घर असनको। हों तप बढ़ाबन हेत नहिं तन पोषते तज रसनको।।"

वे ग्रंथ सद्दश ज्ञानकी सामग्री, शौचसम्बन्धी कमण्डल एवं जीवदया निमित्त मयूर पंखोंसे बनी हुई पिच्छीको विवेकपूर्वक अहिंसात्मक रीतिसे उठाते-धरते हैं। मलमूत्रादिकका जन्तु-रहित भूमिमें परित्याग करते हैं—

"शुचि ज्ञान शंजम उपकरन छखि कैँ गहैँ छखि कैँ घरेँ । निर्जन्तु थान विछोकि तन मल-मूत्र-रुष्टेषम परिहरेँ॥"

वे पाँचों इन्द्रियों के विषयों में राग-द्रोषका परित्याग करते हैं। केश बढ़ने पर मस्तकमें जूँ आदिकी उत्पत्ति होती है और केशों को कटाने के लिए नाई आदिकी आवश्यकता पहती है। इसके लिए अर्थकी अपेक्षा होगी। केशों को बिना कटाए जीवों का सद्भाव या तो ध्यानमें विष्न उत्पन्न करेगा अथवा उनके खुजाने आदिसे उनका घात होगा। उत्कृष्ट आहें सा, अपरिग्रह और स्वावलम्बी जीवनके रक्षणिनिमित्त शरीरके प्रति निर्मम हो वे कम से-कम दो माह और अधिक-से-अधिक चार माहके भीतर अपने केशों का अपने हाथों से लीच करते हैं। आत्म-बलकी वृद्धि होने के कारण दर्शकों के दृदयमें पीड़ा उत्पन्न होते हुए भी वे साधु प्रसन्नतापूर्वक अपने केशों को घासके समान उत्वाइते हैं। इस महामुनिका उदेश्य शरीरको जीवनयात्राके लिए एक गाड़ी तुल्य समझ मोजन-रूपी तेल देते हुए जीवन-यात्रा करना रहता है। उनका यह हड़-

विश्वास है कि शरीरका पोषण आत्माके सच्चे हितका कार्य नहीं करेगा। आत्माका शोषण करनेवाली क्रियाएँ शरीरकी अभिवृद्धिनिमित्त होंगी। योगिराज पुज्यपाद कितनी मार्मिक बात कहते हैं—

## ''यजीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् ।

यद्देहस्योपकाराय तजीवस्यापकारकम् ॥"-इष्टोपदेश १९ । अहिंसात्मक इष्टि और चर्या एवं शरीरके प्रति निर्ममत्व होनेके कारण वे स्नान, दन्तधावन, चस्त्रधारणके प्रति विरक्त हो खडे होकर अपने हाथरूप पात्रोंमें दिनमें एक बार गोचरीवृत्ति द्वारा शुद्ध और तपश्चर्यामें वृद्धि करनेवाले भोजनको अल्पमात्रामें ग्रहण करते हैं। गाय जिसप्रकार घास डालनेवाले व्यक्तिके सौन्दर्य आदिपर तनिक भी इष्टिन दे अपने आहारको लेती है, उसी प्रकार यह महान् साधक देवाङ्गना-समान सुन्दरियों आदिके द्वारा भी सादर आहार अर्पित करनेपर निर्मल मनोवृत्तिपूर्वक आहार ग्रहण करते हैं। दाताके शरीर-सौन्दर्य आदिसे उनकी आत्मा तनिक भी रागादि विकारपूर्ण नहीं होती। उनकी आहार चर्याको माधुकरी वृत्ति भी कहते हैं। जैसे-मधुकर-भ्रमर पुष्पोंको पीड़ा दिए विना आवश्यक रस-लाभ लेता है, उसी प्रकार यह सन्त-जन गृहस्थके यहाँ अपने लिए जैसा भी रूखा-सूखा भोजन बना हो और गुद्ध हो, उसे शान्ततापूर्वक ग्रहण करते हैं। इनके आहारनिमिच गृहस्थको कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसे योगियोंको आहार अर्पण करनेके समयको वह अपने जीवनकी सुनहरी घड़ियोंमें गिनता है। कारण, इस पवित्र कार्यंसे ग्रह-वासमें चक्की, चूल्हा, ऊखली, बुहारी, जल-संग्रह रूप, 'पंच-सूना' नामके कार्यों द्वारा संचित दोषींका मोचन होता है। साधु दैन्यपूर्वक आहार ग्रहण नहीं करते। ग्रहस्थ श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और आदरपूर्वक जब आहार ग्रहण करनेकी मुनिराजसे प्रार्थना

करता है, तब वे शुद्ध, सान्तिक तथा श्रेष्ठ अहिंसात्मक वृत्तिके अनुकूछ आहार छेते हैं। अन्य-पंथी साधु नामधारी व्यक्तियोंके समान गाँजा तमाखू हुक्का ग्रहण करना, मनमाना भोजन छेना, दिन और रात्रिका भेद न रखना आदि बातोंसे ऐसे सन्त पृथक् रहते हैं।

कोई-कोई सोचते हैं—महान् साधुको ग्रुद्ध-अग्रुद्ध आदिका भेद भूल जैसा भी जब जिसने दिया, भोजन ले लेना चाहिए। यह विचार भ्रमपूर्ण है। साधुओंका विवेक सदैव सजग रहता है। उसके प्रकाशमें अहिंसात्मक वृत्तिकी रक्षा करते हुए ही वे उचित और ग्रुद्ध आहारको ही प्रहण करते हैं। वेदान्त-सारमें लिखा है,—यदि प्रबुद्ध तत्त्वज्ञानीके आचरणमें स्वच्छन्दताका प्रवेश हो जाए तब तत्त्वज्ञानी और कुत्तेकी अग्रुचि-भक्षण वृत्तिमें क्या अन्तर रहेगा—

# ''बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । श्चनां तत्त्वदशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे॥'' ए० १४।

जैन-मुनिका केश-लोंच और आहार-चर्या दर्शकके चित्तमें गहरा प्रभाव डाले विना नहीं रहते। औरक्क जोबके समयमें भारत आनेवाले डा॰ विनयर अपनी पुस्तकमें लिखते हैं— "मुझे बहुधा देशी रियासतोंमें दिगम्बर मुनियोंका समुदाय मिलता था। मैंने उन्हें बड़े शहरोंमें विहार करते हुए पूर्णतया नग्न देखा है और उनकी ओर स्त्रियों, लड़कियोंको बिना किसी विकार-युक्त ही डिप्टपात करते हुए देखा है। उन मिहिलाओंके अन्तः करणमें वे ही भाव होते थे जो सड़कपर से जाते हुए किसी साधुको देखनेपर होते हैं। महिलाएँ भक्तिपूर्वक उनको आहार बहुधा कराती थीं। " एक दूसरे विदेशी यात्री टेवरनियरने लिखा है—

<sup>3 &</sup>quot;I have often met generally in the territory of some Raja bands of these naked Fakirs. I have seen them walk

"यद्यपि स्त्रियाँ भक्तिपूर्वक उनके समीप पहुँचतीं हैं फिर भी उनमें विकार-भावका रचमात्र भी दर्शन नहीं होता। इसके सिवा उनका दर्शनकर तुम यह कहोगे कि वे आत्म-ध्यानमें निमग्न हैं।" ै

मेक् किंग्डल नामक विद्वान् पुरातन-भारत नामक अपनी पुस्तकमें लिखते हैं—"दिगम्बर विद्वार करनेवाले यह जैन मुनि कष्टोंकी परवाह नहीं करते थे। वे सबसे अधिक सन्मानकी दृष्टिसे देखे जाते थे। प्रत्येक धनी व्यक्तिका वर उनके लिए उन्मुक्त था—यहाँतक कि वे अन्तः पुरमें भी जा सकते थे।"

वे समता, जिनेन्द्रस्तुति, वीतरागवन्दन, स्वाध्याय, दोषशुद्धि निमित्त प्रतिक्रमणरूप छह आवश्यक कर्मीको सावधानीपूर्वक पालते हैं। कविवर दौळतरामजीने लिखा है—

stark naked through a large town, women & girls looking at them without any more emotion than may be created, when a hermit passes through our streets. Females often bring them alms with devotion....." Dr. Berniers 'Travels in the Moghul Empire. p. 317'

- You do not see in them any sign of sensuality, but on the contrary you would say they are absorbed in abstraction,"
- —J. B. Tavernier's Travels p. 291-292.

  These men (Jain Saints,) went adout naked innured themselves to hardships and were held in highest honour. Every wealthy house is open to them even to the apartments of the women."

Mc. Crindle's-Ancient India P. 71-72.

"सम्यक प्रकार निरोध मन-बच-काथ आतम ध्यावते । तिन सु-धिर मुद्रा देखि मृग-गण उपक खाज खुजावते ॥ रस-रूप-गंध तथा फरस धरु शब्द शुम-अमुहावने । तिनमें न राग-विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने ॥ समता सम्हारें थुति उचारें, वन्द्रना जिन देव को । नित करें श्रुत-रति, धरें प्रतिक्रम, तजें तन अहमेव को ॥ जिनके न न्हौन, न दन्त-धोवन खेश अंवर आवरन । श्रु माहि पिछ्ळी रयनि मैं कछु शयन एकाशन करन ॥ एक बार दिन मैं कें आहार खड़े अळप निज-पाणि मैं । कच-कोंच करत न बरत परिषद सों लगे निजध्यान मैं ॥ अरि-मिन्न, महळ-मसान, कंचन-कांच निन्द्रन-थुतिकरन । अर्घानतारन-असि प्रहारन मैं सदा समता धरन ॥"

— बृहदाका, बृठवीं दाक ।

पूर्व-बद्ध कर्मों की निर्करा करने के लिए तथा संकट आनेपर सन्मार्गसे अपना कदम पीछे तनिक भी न हटे इस इंद्रता निमित्त वे भूख, प्यास आदि बाईस परीषहों (= कच्टों) को राग-द्रोध-मोहको छोड़ सहन करते हैं। पाइवेंपुराणमें इनके नाम यों हैं—

"श्रुधा, तृषा, हिम, उल्या, बंस-मशक दुख भारी। निरावरन-तन, अरति-खेद उपजावन हारी॥ चरिया, आसन, शयन, दुष्ट वाधक, वध बंधन। याचै नहीं, अळाम, रोग, तिया-फरस निबंधन॥ मछ-जनित, मान-सम्मान-वश, प्रज्ञा और अज्ञानकर। दर्शन-मळीन बाईस सब-साधु परीषह जान नर॥ बहिरात्म-भाववाले भाई सोचते हैं 'बिना कोई विशेष बलवती भाषना उत्पन्न हुए साधु कथ्टोंको आमन्त्रण दे प्रसन्नतापूर्वक किस प्रकार सहन कर सकता है ? पंडित आशाधरजीने बताया है कि सत्पुरुष संकटके समय सोचते हैं—मैं संसारमें कर्मोंके अधीन हूं, तब फिर इसमें मुझे विपत्तिके सिवा और न्या मिलेगा ? मैं मोक्षस्वरूप हूं, अविनाशी हूं, आनन्दका मण्डार हूं, कल्याणस्वरूप हूं। शरण रूप हूं।

आत्माकी अमरता पर अखण्ड विश्वास रख वे नश्वर जगत्के छुभावने रूपके भ्रममें नहीं फंसते, सद्भावनाओंके द्वारा कहते हैं—

'मोह नींद से डठ रे चेतन'—तिनक सोचतो—

"स्रज चांद छिपै निकसै, रिसु फिर-फिर कर आवै, प्यारी आयु ऐसी बीतै पता नहिं पावै। काल सिंहने सृग-चैतनको घेरा भव-वनमें। नहीं बचावन हारा कोई, यो समस्रो मनमें॥ मंत्र-यंत्र सेना धन-सम्पति राज-पाट छूटै। वहा नहिं चलता, काल-लुटेरा, काय नगरि लुटै॥"

प्रबुद्ध साधक यह भी विचारता है-

"जनमें मरे शकेका चेतन सुख दुखका भोगो। श्रीर किसीका क्या,—इक दिन यह, देह जुदी होगी॥ कमला चलत न पैड,—जाय मरघट तक परिवारा। श्रीन-श्रपने सुखको रोवें पिता, पुत्र दारा॥ ज्यों मेलेमें पंथी जन, नेह भरें फिरते। ज्यों तरवर पै रैन बसेरा पंछी श्रा करते॥

मोक्ष आत्मा सुखं नित्यः शुभः शरणमन्यथा ।
 भवोऽस्मिन् वसतों मेऽन्यत् किं स्यादित्यापदि समरेत् ॥
 —सागारधर्मामृत, ५, ३० ।

कोस कोई, दो कोस कोई उड़ फिर, थक-थक हारै। जाय अकेला इंस, संगर्मे कोई न पर मारै॥" संसारके विषयमें वह चिन्तवन करता है—

> "जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। दृष्य, क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता॥ छेदन भेदन नरक पशु गति, वध बंधन सहता। राग-उदयसे दुख सुर गतिमें कहाँ सुखी रहना॥ भोग पुण्य-फल हो इक इन्द्री क्या इसमें लाली। कुतवाली दिन चार फिर वही खुरपा श्रह जाली॥"

जड़से आत्माको भिन्न विचारता हुआ अपनी आत्माको इस प्रकार साधक सचेत करता है—

"मोहरूप सृग-तृष्णा-जलमें भिथ्या-जल चमकै।
सृग-चेतन नित अममें उठ-उठ दौड़े थकथक कै॥
जल निहं पानै प्रान गमानै, भटक भटक मरता।
वस्तु पराई मानै अपनी, भेद नहीं करता॥
तू चेतन अरु देह सचेतन यह जह, तू ज्ञानी।
मिलै अनादि, यतन तें बिखुरें, ह्यों प्य अरु पानी॥"

इस घृणित मानव देहको सड़े गन्नेके समान समझ साधक सोचता है—

"काना पाँडा पढ़ा हाथ यह, चूसै तो रोवै।

फले अनन्त ज धर्मध्यानकी मुमि विधें बोवै॥

देशर चन्दन पुष्प सुगन्धित वस्तु देख सारी।

देह परस तें होय अपावन निस-दिन मळ जारी॥"

साधनकी अनुकूल सामग्रीको अपूर्व मान वे महापुरूष सोचते हैं और अपने अनन्त जीवनपर दृष्टि डालते हुए इस प्रकार विचारते हैं— "दुर्छभ है निगोद से यावर शह त्रस-गति पानी । नर-कायाको सुरपति तरसै, सो दुर्छभ प्रानी ॥ उत्तम देश सु-संगति दुर्छभ श्रावक-कुछ पाना । दुर्छभ सम्यक्, दुर्छभ संयम, पंचक गुण ठाना ॥ दुर्छभ स्त्वत्रय आराधन, दीक्षाका धरना । दुर्छभ सुनिवरको त्रत पाछन, गुद्ध भाव करता ॥ दुर्छभ-से-दुर्छभ है चेतन, बोधि-ज्ञान पाना । पाकर केवछ-ज्ञान, नहीं फिर इस भवमें आना ॥"

--मंगतराय, बारह भावना ।

विषयभोगोंमें मनुष्य-जीवनको लगानेवाले, साधककी दृष्टिमें अज्ञता-पूर्ण काम करते हैं। उस अज्ञताको वनारसीदासजी इन शब्दोंमें चित्रित करते हैं—

> "ज्यों मित-हीन विवेक विना नर, साजि मित्र जो ईंधन होते। कंचन-भाजन धृरि भरे शठ, मृढ़ सुधारस सों पग धोते। वे हित काग डढावन कारन, डारि डद्धि 'मिन' मूरख रोवे। स्यों नर-देह दुर्कम्य बनारसि, पाय अजान अकारय सोवे॥"

> > —नाटक समयसार

सुकवियोंने अपनी विविध शैलीसे साधकके जीवनपर बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है। महाकवि वनारसीदास, ग्रहके त्याग करनेवाले और तपोवन-वासी साधुको सद्गुणरूपी कुटुम्बसे गृहवासी बताते हैं। देखिए---

"धीरज-तात, क्षमा-जननी, परमारथ-मीत, महारुचि-मासी। ज्ञान-सुपुत्र, सुता-करुणा, मति-पुत्रवधू, समता अति भासी॥ उद्यम-दास, विवेक-सहोद्र, बुद्धि-करूत्र श्रुभोद्य-दासी। भावकुटुम्ब सदा जिनके दिग-यौं मुनिको कहिये गृहवासी॥"

—बनारसीविकास, २०५।

यद्यपि मुनि भूमिपर शयन करते हैं और जीवदयानिमित्त मयूरकी पिच्छी और शुचिताका उपकरण कमण्डल रखते हैं, फिर भी कवि-जन मनोहर भाषामें उनकी सामग्रीको इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

"विन्ध्यादिनंगरं गुहा वसितकाः शब्या शिला पार्वती दीपाश्चन्द्रकरा सृगाः सहचरा मैत्री कुळीनाङ्गना। विज्ञानं सलिलं तपः सदशनं यैपां प्रशान्तात्मनां धन्यास्ते भवपञ्चिनंमपथप्रोद्देशकाः सन्तु नः॥"ी

---ज्ञानार्याव । ग्रमचन्द्र

वे सन्त-जन कर्मोंके फन्देमें फँसकर अपना अहित नहीं करते। कर्मोंने इस जगत्में क्रोधादि कषायरूपी चौपड़का खेल जमाया है। उस खेलके चक्करसे दिगम्बर-जैन मुनि बचे रहते हैं। किन्तु, जगत्के अन्य प्राणी उस खेलमें आसक्तिपूर्वक भाग लेते हैं तथा हारकर पीछे रोते-पछताते हैं। भूधरदासजी कहते हैं—

१ "जे बाह्य परवत बन बसे गिरि-गुफा-महल मनोग। सिल-सेज, समता-सहचरी, शशिकिरन-दीपक जोग॥ मृग-मित्र, भोजन-तपमयी, विज्ञान-निरमल नीर। ते साधु भेरे उर बसी, मम हरहु पातक पीर॥" —भृषरदास

''जगतः जन जूवा हारि चले । काम कुटिल संग बाजी मांडी उनकरि कपट छुले ॥ चार कषायमयी जहँँ चौपरि, पाँसे जोग रले । इस सरवस, उत कामिनि-कौड़ी, इह विधि मटक चले ॥ कूर खिलारि विचार न कीन्हों, ह्वै हैं ख्वार भले । बिना विवेक मनोरथ काके, 'भूषर' सफल फले ॥'

जगत्के प्राणी कनक, कामिनी आदिमें अपनेको इतार्थ मानते हैं; किन्तु, साधककी स्थित इससे निराछी है। मृत्युके नामसे जहाँ दुनिया घत्रराती है, जीवनकी ममतावश जहाँ किये गये बड़े से बड़े अनर्थ क्षम्य माने जाते हैं, वहाँ साधक मृत्युको अपना स्नेही तथा परम मित्र मान मृत्यु-कालको महोत्सव मानते हैं। मरणके समय साधक सोचता है—

"यह तन जीर्ण कुटी सम आतम, यातें भीति न कीजै। नृतन महरू मिळै जब भाई, तब यामें क्या छीजै।।"

आत्माकी अमरतापर विश्वास होनेके कारण अपने उज्ज्वल भविष्य-का विश्वास करते हुए भावी जीवनको जीर्ण-कुटीके स्थानपर भव्य-भवन मानता है। वह पूछता है—

> "मृत्यु होनेसे हानि कौन है ?-याको भय मत दान्नो। समतासे जो देह तजे तो-तो शुभ-तन तुम पाओ॥ मृत्यु-मित्र उपकारो तेरो-इस अवसरके माहीं। जीरण तासे देत नयो यह, या सम साहू नाहीं॥ या सेती इस मृत्यु समय पर उत्सव म्रति ही कीजै। वकेश भावको त्याग सयाने समता भाव भरीजै॥"

अपनी आत्माको उत्साहित करते हुए साधक सोचता है-

"जो तुम पूरब पुण्यं किये हैं, तिनको फळ सुखदाई।
मृत्यु-सिम्न बिन कीन दिखाने, स्वर्ग-सम्पदा भाई॥
कर्म महादुठ वैशे मेरो ता सेती दुख पाने।
तन-पिंजरमें बन्द कियो मोहि, यासों कौन छुड़ानें॥
भूख-तृषा आदि अनेकन, इस हो तनमें गादे।
मृत्युराज अब आय दयाकर, तर-पिंजरसों कादे॥

मृत्युको वह कल्पत्रुक्ष मानता है। इसलिए कहता है— "मृत्यु-कल्पद्रुम पाय सयाने, मांगो इच्छा जेती। समता धरकर मृत्यु करो तो, पाओ सम्पत तेती॥"

मृत्युको महायात्रा कहते हैं। मरण-कालको ग्रुभ-यात्राका अवसर मानकर शकुन-शास्त्रकी दृष्टिसे प्रस्थान निमित्त शुभ-सामग्री संप्रहके लिए कवि सुरचन्दजी कितने पवित्र और उद्बोधक विचार व्यक्त करते हैं—

"जो कोई नित करत पयानो प्रामान्तर के काजे। सो भी शकुन विचार नीके, शुभके कारण साजे॥ मातपितादिक सर्व कुटुम मिलि, नीके शकुन बनावें। इल्ह्री, धनिया, सुंगी, श्रक्षत, दूव दही फल लावें॥ एक प्राम जानेके कारण, करें शुभाशुभ सारे। जब परगतिको करत पयानो, तब नहिं सोचो प्यारे॥"

मृत्युके विषयमें साधककी निराली कल्पना होनेके कारण अवर्णनीय विपत्तियोंके आनेपर भी वह सत्पयसे विचलित नहीं होता। यथार्थमें ऐसे साधकके आगे कमेंको भी हार माननी पड़ती है। महाकवि गुण्मद्र इसीलिए कहते हैं—

## "जीवितासा धनाशा च बैवां तेषां विधिर्विधिः । किं करोति विधिस्तेषां वैषां आशा निराशता॥"

-- आत्मानुशासन, १६३।

साधककी मनोवृत्ति मोही-जगत्से निराली होती है। महामुनि धन-दौलतकी तो कोई आशा नहीं करते, सन्मार्गपर अपना कदम बढ़ानेके सिवा जीवनकी ममतावश कभी पीछे नहीं लौटते। अकिंचन-पना उनकी सम्पत्ति है। कर्चव्य-पालन करते हुए आत्म-जाग्रतिपूर्वक मृत्युको वे जीवन मानते हैं। भला ऐसी बलिष्ठ शानी आत्माओंका दुरैंव क्या कर सकता है?

आत्मानुशासनकारकी वाणी कितनी प्राणपूर्ण है— "निर्धनत्वं घर्न येषां मृखुरेव हि जीवितम् । कि करोति विधिस्तेषां सतां ज्ञानैकचश्रुषाम् ॥१६२॥"

पश्चिमके विद्वान् समाधिमरणकी महत्ताको न जान उसे आत्मघात (Suicide) समझते हैं। विदेशोंमें जैनधर्मका प्रचार करनेवाले स्वर्गीय विद्वान् बैरिष्टर चम्पतरायजी विद्या-वारिधिने इंगर्लैंडसे भारत छौटनेका कारण यह बताया था कि अब मेरा रोग काबूके बाहर हो गया है। पश्चिमके लोग समतापूर्वक प्राणींका उत्सर्ग करना नहीं जानते इसलिए समाधि-मरणकी लालसासे मैं तीर्थक्करोंकी भूमि स्व-देशको लौट आया। भारतीय-दर्शनके प्रामाणिक मानेजानेवाले विद्वान् सर राधाकृष्णन् भी मालूम होता है पश्चिमी प्रवाहमें बहकर समाधिमरणको आत्मघात कह बैंठे हैं। उन्होंने जैन-धर्मके विषयमें कहीं-कहीं ऐसी विचित्र बातें लिखी हैं जो जैन तत्त्व-ज्ञानका प्राथमिक विद्यार्थी भी न लिखता। आचार्य और उपाध्याय साधनाके पथ पर चलनेवाली प्रगतिशील अपूर्व आत्माएँ हैं। उनको वे सिद्धों (Perfect Souls) का भेद बताते

हैं। समाधिमरणको आत्मधात समझनेमें भी ऐसा ही भ्रम हुआ है। उन्होंने लिखा है—"Which Budhism repudiates Jainism holds that it "Increaseth life". If assesism is hard to fractise, if we cannot resist our passions and endure austerities, suicide is permitted"—Indian philosophy Vol. 1. p. 327.

— "जहाँ बौद्धधर्म आत्म-घातका निषेध करता है, वहाँ जैनधर्म आत्म-घातको जीवन-वर्धक मानता है। यदि साधु-जीवनका निर्वाह किन हो, यदि हम अपनी वासनाओंपर विजय प्राप्त न कर सकें और तपस्चर्या न कर पार्वे, तब आत्मघातकी आज्ञा दी गई है।"

इस सम्बन्धमें यह जानना आवश्यक है कि जैन-शासनमें आत्म-धातको पाप, हिंसा और आत्माका अहितकारी बताया है। आत्मधातमें धबराकर मानसिक दुर्बळतावश अपनी जीवन डोर काटनेकी अविवेकता पाई जाती है। आत्मधाती आत्माकी अमरता और कर्मोंके ग्रुमाग्रुम फळ भोगनेके बारेमें कुछ भी नहीं सोच पाता। वह विवेक-हीन बन यह समझता है कि वर्तमान जीवन-दीपकके बुझ जानेपर मेरी जीवनसे उन्मुक्ति हो जाएगी। उसके परिणामोंमें मिलनता, भीति, दैन्य आदि दुर्बळताएं पाई जाती हैं। समाधिकरणमें निर्भीकता और वीरत्वका सद्भाव पाया जाता है।—राग, द्वेष, कोध, मान, माया, लोमका परित्यागकर शुद्ध अहिंसात्मक वृक्तिका पालन समाधिमरणका साधक करता है। यह ठीक है कि आत्म-धात और समाधिमरण दोनोंमें प्राणींका विमोचन होता है; किन्तु दोनोंमें मनोवृक्तिका बड़ा अन्तर है। आत्मधातमें जहाँ मरनेका लक्ष्य है, वहाँ समाधिमरणका ध्येय, मृत्युके योग्य अनिवार्य परिस्थिति आनेपर अपने सद्गुणोंकी रक्षा करनेका,

अपने जीवन निर्माणका है। एकका लक्ष्य जहाँ जीवनको विगाइना है, वहाँ दूसरेकी दृष्टि जीवनको बनाने और सम्हालनेकी रहती है। पूज्य-पाद स्वामी सर्वार्थिसिद्धिमें इस विषयको इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि किसी गृहस्थके घरमें बहुमूल्य वस्तुएं रखी हैं; भीषण अग्निसे वह घर जलने लगा । यथाशक्ति उपाय करनेपर भी आग बढ़ती ही जा रही है । ऐसी अ-साधारण परिस्थितिमें चतुर व्यक्ति मकानका ममत्व छोड़ अपनी बहुमूल्य सुवर्ण-रत्नादि सामग्रीको बचानेमें लग जाता है। उस ग्रहस्थको मकानका ध्वंसक समझना ठीक नहीं है। कारण जब तक वश चला, उसने रक्षाका ही प्रयत्न किया । किन्तु, जब रक्षा असम्भव हो गई, तब कुराल व्यक्ति होनेके नाते अपनी बहुमूल्य सामग्रीका रक्षण करना उसका कर्त्तव्य हो गया। इसी प्रकार साधक रोगादिसे शरीरादिके आकान्त होनेपर सहसा समाधिमरणकी ओर दौड़ नहीं जाता-वह तो मानव शरीरको आत्मजाग्रतिका विशिष्ट साधन समझ अधिक-से-अधिक समयतक अवस्थित देखना चाहता है। किन्तु जब ऐसी विकट अवस्था आ जाए कि शरीरकी सुधि-बुधि छेनेपर आत्माकी सुधि-बुधि न रहे, तब वह अपने सद्गुणों, अपनी प्रतिज्ञाओं तथा अपनी आत्माकी रक्षाके लिए उद्यत हो कोध, मान, माया, लोभादिका त्यागकर साम्यभावसे भूषित हो मृत्युराजका स्वागत करनेके लिए तत्पर हो जाता है। वह अखण्ड शान्तिका समुद्र बन जाता है। स्नेह, बैर, मोह आदि उसके पास तिनक भी नहीं फटकने पाते । ऐसी स्थितिमें समाधिमरण और आत्मधातमें उतना ही अन्तर है जितना आत्म-बळी दिगम्बर मुनि और दुर्भाग्यवश वस्त्रादि न पानेवाले दैन्यकी मूर्ति किसी दीन भिखारीमें।

स्वामी समन्तभद्रने लिखा है-

"उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा अथवा रोगके निष्प्रतीकार हो जाने-

पर आत्मपवित्रताके लिए शरीरका त्याग करना समाधिमरण है।" १

इस विषयका विस्तृत विवेचन भगवतीश्चाराधना नामक श्रमण-चर्या समझानेवाले ग्रंथमें किया गया है। सर्वार्थंसिद्धिकी निम्न पंक्तियाँ संक्षेपमें इस विषयको मली प्रकार स्पष्ट करती हैं—

''रागद्वेषमोहाविष्टस्य हि विषशस्त्राद्यपकरण्ययोगवशादात्मानं व्नतः स्ववातो भवति न सल्लेखनां प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति, ततो नात्मव-भदोषः ।'' —सर्वार्थैसिद्धि श्र० ७ स्० २२ ।

विष शस्त्र आदि उपकरणोंके प्रयोगसे राग द्वेष मोहाविष्ट प्राणी-द्वारा आत्माका घात करनेपर स्वका घात होता है। समाधिमरणको प्राप्त व्यक्तिके राग-द्वेष मोहादिक नहीं होते, इसलिए आत्म-वधका दोष नहीं होता है।

दिगम्बर मुनीन्द्रोंकी शान्त, श्रेष्ठ, निरीह, निराकुल, उदात्तचर्याका जिस किसी सात्विक प्रकृतिवाले मानवको दर्शन हो जाता है उसकी अवात्मामें यह विचार अवश्य उत्पन्न होता है, जिसे किव मृथरदासजी इन शब्दोंमें प्रतिबिग्नित करते हैं—

"कब गृहवाससीं उदास होय बन सेऊँ,
वेऊं निज रूप गति रोकूं मन-करी की।
रिह हीं श्रडोळ एक श्रासन श्रवळ श्रङ्ग,
सिह हीं परीसह शीत, धाम, मेध-फरी की॥
सारंग समाज खाज कबधौं खुजै है आनि,
ध्यान-दळ-जोर जीतूं सेना मोह-श्ररी की।

उपसमें दुर्भिक्षे जरिस रुजायां च निःप्रतीकारे ।
 धर्माय तनुविमोचनमाद्वः सल्लेखनामार्याः ।।

<sup>—</sup>रत्नकरण्ड श्रावकाचार, १२२<sup>)</sup>

#### एक विहारी जथाजात र्किंगधारी कव, होजं इच्छाचारी बिकहारी हीं वा घरी की ॥"

--- जैनशतव

दिगम्बर मुनि विज्ञानामृतको पी तथा तपश्चर्यारूपी सुस्वादु बलप्रद आहारको ग्रहण कर दानैः दानैः विकास पथपर प्रगति करते हुए इतनी उन्नति करते हैं, कि जिसे देख जगत् चिक्त हो जाता है। प्राथमिक अवस्थामें दिगम्बर तपस्वियोंके पास विश्वको चमत्कृत करने-वाली बात मले ही न दीखे, किन्तु न जाने इनमेंसे किस साधकको अखण्ड समाधिके प्रसाद रूप अपूर्व सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएँ। भगवान् पार्वनाथने आनन्द महामुनिके रूपमें तीर्थंकर-प्रकृतिका बंध किया था—विश्व हितङ्कर अनुपम आत्मा चननेकी साधना अथवा द्यक्ति सञ्चय प्रारम्भ कर दी थी। उस समय उनके योग-बलकी महिमा अवर्णनीय हो गई थी। किन्ने उनके प्रभावको इन दाब्दोंमें अङ्कित किया है—

"जिस बन जोग धरेँ जोगेश्वर, तिस बनकी सब विपत टकेँ। पानी भरिंद सरोवर स्खे, सब रितुके फळ-फूळ फर्कें ॥ सिंहादिकजे जात विरोधी, ते सब वैरी बेर तर्जें। इंस अुजंगम मोर मजारी, आपस मैं मिळि श्रीति भर्जें॥ सोईं साडु चढ़े समता रथ, परमारथ पथ गमन करें। शिवपुर पहुँचनकी उर बांछा, श्रीर न कछू वित चाह घरें॥ देइ-विरक्त ममत्त विना मुनि सबसों मैत्री भाव बहैं। आतम लीन, अदीन, अनाकुळ, गुन बरनत नहिं पार लहें।

—पाइवंपुराण, मूधरदास

दिगम्बर जैन मुनिका जीवन और मुद्रा जगत्को पुकार-पुकार कर जगाती हुई कहती है—क्यों मोहके फंदेमें फँसकर विकृति और विपत्तिकी ओर दौड़े चले जा रहे हो । आयो, अर्किचनताका पाठ पढ़ो, प्रकृतिके प्रकाशमें आत्माकी विकृतिकों घो डालो ; तब तुम्हारे पास आनन्द तथा शान्तिका निर्झर उद्भूत हो सबका कल्याण करेगा । देखते नहीं, सारी प्रकृति किसी प्रकारका आवरण घारण नहीं करती—एक मनुष्य है जो अधिक ज्ञान सम्पन्न होते हुए भी अपने विकारों एवं अपनी दुर्बलताओं को दूर न कर उनपर सुन्दर वस्त्रादिका मोहक आवरण डाल अपने आपको तथा जगत्को ठगता है । देखो न आँख पसार कर, हरिण पक्षी आदि सभी प्राणी दिगम्बरत्वकी मनोरम मुद्रासे अंकित हैं।

परिग्रह आदिको आत्मदुर्बलताका अंग न मान उसके समर्थनमें लगनेवालोंके समाधानमें तार्किक श्रक्क इदेव कहते हैं कि जगत्में विविध उपासकोंके अनेक उपास्यदेव हैं और उनकी वेष-भूषा पृथक्-पृथक् हैं। जगत्में एक दिगम्बर मुद्राका ही व्यापक रूपसे प्रसार पाया जाता है—

"नो ब्रह्माङ्कितभूतलं न च हरेः शम्भोनं मुद्राङ्कितं नो चन्द्रार्ककराङ्कितं सुरपतेर्वजाङ्कितं नैव च। षड्वक्त्राम्बुज-बौद्ध-देव-हुतभुक्यक्षोरगैर्नाङ्कितं नग्नं पश्यत वादिनो जगदिवं जैनेन्द्रसुद्राङ्कितम्॥"

—अक्छङ्कस्तोत्र, ११।

अपने अन्तः करणमें काम-भावनाका तिनक भी विकार धारण न कर नारी जातिके लिए चित्तमें मातृत्वकी भावनाको प्रबुद्ध करनेवाले मिलन शरीर किन्तु संस्कृत आत्माधारी दिगम्बर मुनिजन जिस देशमें विहार करते हैं, वहाँके लोग सदाचार तथा सद्भावनाओं से सम्पन्न हो सुखी रहते हैं। आज ऐसी पवित्र आत्माओं की अत्यन्त विरलताके कारण भारतवर्षमें श्रेष्ठ सदाचार और नैतिक जीवनमें हास दिखायी देता है। पुरातन भारत शान्ति समृद्धि और अम्युदयका केन्द्र बताया जाता है। उस समय मोहारि-विजेता दिगम्बर-मुनीन्द्रोंका सर्वत्र बहु संख्यामें विहार हुआ करता था। मेगस्थनीज़ कहता है—"जब बादशाह सिकन्दर भारतमें आया था, तब उसने तक्षशिलामें कुछ दिगम्बर मुनियोंके दर्शन किए थे।" भो श्रायक्वरने लिखा है कि—"ये जैन आचार्य अपने चित्र, सिद्धियों और ज्ञानके कारण अलाउद्दीन और औरंगजेब जैसे मुस्लिम बादशाहोंके द्वारा वन्दित थे।" दिमथ महाशयने अपने भारतीय इतिहासमें लिखा है कि—"ह्यूएनसांग नामक चीनी यात्रीन सन् ६४० ई० में दक्षिण भारतको देखा था।" वह मालकूट देशका वर्णन करते हुए लिखता है कि—"वहां दिगम्बर जैन मुनियोंका बहुत बड़ा समुदाय था।"

आचार्य सोमदेवने यशस्तिलकचम्पूमें शकुनशास्त्रकी दृष्टिसे दिगम्बर मुनिके विहारको राष्ट्रके लिए मंगलमय बताया है—

"पश्चिनी राजहंसाश्च निर्मन्थाश्च तपोधनाः। यं देशमुपसर्पन्ति सुभिक्षं तत्र हि भवेत्॥"

आजके भौतिकवादी वातावरणमें किन्हीं-किन्हीं व्यक्तियोंको शिष्टा-चारके नामपर दिगम्बर मुनीन्द्रोंका नगरादिमें गमनागमन अभिय

<sup>% &</sup>quot;When Alexander came to India he saw some naked saints in Taxila and took one of them with him." Magesthenes.

and scholarship-command the respect of even Mohammadan sovereigns like Allauddin and Aurangzeb padshaha."—Prof, Iyengar's Studies in South Indian Jainism Part 2nd p, 132.

Represent in multitudes.—V. Smith's His. of India p, 409

लगता है। किन्तु यदि वे उपर्युक्त वर्णनके प्रकाशमें उन योगियोंकी महत्ताको सोचने और समझनेका प्रयत्न करें तो उनका हृदय उन मुनीन्द्रोंकी मुद्रा-महत्तासे प्रभावित हुए बिना न रहेगा। सन् १९४४ ई० के दिसम्बरमें नागपुर हाइकोर्टके जस्टिस सर भवानीशंकर नियोगी महाशयकी अध्यक्षतामें दिगम्बर मुनि श्री सुमतिसागरजीका सार्वजनिक भाषण, हजारों व्यक्तियोंकी उपस्थितिमें हुआ था। उसे सुनकर जस्टिस नियोगीजीकी आत्मा अत्यन्त प्रभावित हुई और उन्होंने कहा—आज इन मुनिराजके दर्शनकर मुझे बहुत प्रकाश मिला। कहाँ तो ये साधु जो बिना किसी परिग्रहके निश्चिन्ततापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कहाँ हम जो बहुत सी सामग्री एकत्रित कर शान्तिलाम करनेके लिये प्रयत्न करते हैं।"

जो व्यक्ति अपनी अपरिहार्य साम्यदायिक भ्रान्त धारणाओं के कारण ऐसे तपित्वयों को देखकर क्षोभका अनुभव करते हैं वे नगरमें जिन-मंदिर-दर्शन अथवा भोजन आदि आवश्यक कार्यवद्या साधुओं को आते हुए सुन अपने मनोज्ञमुखको दूसरी ओर मोड़ सकते हैं। लेकिन, इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्ववन्द्य पदके धारण करनेवाले मुनियों के नगरादि-में प्रवेशके विषयमें शिष्टाचारके नामपर बाधा उपस्थित की जाए।

प्रीवी कौन्सिलने इस बातका स्पष्टीकरण कर दिया है कि धार्मिक जुलूस शान्तिपूर्वक आम रास्तेसे बिना रोक-टोकके ले जाए जा सकते हैं।

<sup>? &</sup>quot;Persons of all sects are entitled to conduct religious processions through public streets so that they do not interfere with the ordinary use of such streets by the public and subject to such directions as the magistrate may lawfully give to prevent obstructions of the throughfare or breaches of public place and the worshippers in a mosque or temples

प्राचीनताको ही सत्यकी कसौटी माननेवाले कहते हैं—दिगम्बर विचारधारा अर्वाचीन है। सवस्त्र मुद्राका मार्ग सबसे प्राचीन है। यदि मनुष्य तर्ककी दृष्टिसे इसपर विचार करे तो उसे स्पष्टताकी कोई आवध्यकता नहीं है। कारण यह तो बालक भी जानता है कि माताके उदरसे पहिले दिगम्बर-शिशु ही जन्म लेता है; पश्चात् वस्त्रादि परिधान वाला बनाया जाता है। मो० बलदेव उपाध्याय दिगम्बरत्वको भगवान् पार्वनाथके बादकी वस्तु बताते हुए लिखते हैं—"पार्वनाथ वस्त्र धारणके पश्चपाती थे। पर महावीरने नितान्त वैराग्य साधनाके लिए वस्त्र-परिधानका बहिष्कार कर नग्नताको ही आदर्श आचार बताया है।" (भारतीय दर्शन, पृ०१४६)

जैन-आगमकी दृष्टिसे यह बात विपरीत है। भगवान् ऋषभदेव आदि सभी तीर्थेकरोंने परम कल्याण प्राप्तिके लिए स्वयं अपने जीवन द्वारा दिगम्बर अमण-मुद्राका प्रचार किया था। अहिंसा-तत्त्वज्ञान और अध्यात्म-विज्ञानके प्रकाशमें भी दिगम्बरत्व 'जिन' कहे जानेवालेकी आवश्यक मुद्रा हो जाती है। अबतक पुरातत्त्व-विभाग द्वारा जो जैन मूर्तियों आदिकी उपलब्धि हुई है, उनके सूक्ष्म निरीक्षणसे ज्ञात होता है

which abutted on a highroad could not compel the processionists to interfere their worship while the mosque or temple on the ground that there was continuos worship there."

<sup>-</sup>Manzur Hassan vs. Md, Zaman, 23 All. L. J. 169. Privy Council.

<sup>&</sup>quot;The first question is, is there a right to conduct a religious procession with the appropriate observances along a highway? Their Lordships think the answer in the affirmative." Privy Council Ibid.

कि अत्यन्त प्राचीन मूर्ति आदि दिगम्बर-मुद्रासे अंकित हैं। दिगम्बर-सम्प्रदायके विषयमें अंग्रेजी विश्वकोषकारका निम्न कथन विशेष बोध-प्रद है—'जैन धर्म दिगम्बर और द्वेताम्बर नामक दो महान् सम्प्रदायोंमें विभक्त हैं। द्वेताम्बर सम्प्रदाय अभी तक सम्भवतः ५ वीं सदी तकका सिद्ध होता है। किन्तु, दिगम्बर-सम्प्रदाय इस्वी सन्से ५ सदी पूर्व तक पक्के तौरपर प्रमाणित होता है। यह दिगम्बर लोग, बौद्धोंके पाली पिटकोंके अनेक उल्लेखोंमें 'निग्गण्ठ' नामसे कहे गए हैं। अत एव इन्हें कम-से-कम इंसासे ६ सदी पूर्वका तो अवश्य होना चाहिए। अशोकके एक शिलालेखमें निग्गण्ठोंका उल्लेख आया है।''

ये सायक आत्म-ज्यातिके प्रकाशमें स्वयंको अनुशासित करते हैं। छौकिक व्यक्तियों द्वारा मानी गई मर्यादाएँ इन महा-मानवोंका पथ-प्रदर्शन नहीं कर सकतीं। जड़वादीका अन्तः करण उनकी गहराईको स्पर्श न कर सकें, किन्तु ज्ञान और अनुभवके धनी सत्पुरुष इस बातको स्वीकार करेंगे कि ये सन्तजन ही संपूर्ण विश्वको अपना बन्धु मान उस बन्धुत्व-का सत्यतापूर्वक संरक्षण करते हैं। इस साधनाके श्रेष्ठ और पवित्र मार्ग

e"The Jains are divided into two great parties Digambers or sky-clal ones and the Swetambers or the white robed ones. The latter have only as yet been traced and that doubtfully as far back as the 5th century after Christ. The former are almost certainly the same as the Niganthas, who are referred to in numerous passages of Buddhist Pali Pitatkas and must therefore be at least as old as the 6th century B. C.—The Niganthas are referred to in one of Asoka's edicts." Vide Ency. Brit. Ed. Eleventh Vol. 15 p. 127.

पर चलने योग्य जबतक आत्मामें बल उत्पन्न नहीं होता तबतक प्राथ-मिक साधकका कर्चव्य है कि वह अपने आदर्शको हृदयमें रख साधुत्वसे . अंकित सत्पुरुषोंको अपने जीवनका पथ-प्रदर्शक माने और उनको अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए अन्तःकरणसे कहे—

''गमो छोए सन्वसाहूगां''

## अहिंसाके आलोकमें-

'म्रहिंसा भूतानां जगित विदितं ब्रह्म परमम्' —स्वामी समन्तभद्ग, बृहत्स्वयम्भु , ११९

पुण्य-जीवनको यदि भव्य-भवन कहा जाए तो अहिंसा-तत्त्वज्ञानको उसकी नींव मानना होगा। अहिंसात्मक वृत्तिके विना न व्यष्टिका कल्याण है और न समिष्टिका। साधनाका प्राण अथवा जीवन-रस अहिंसा है। आज भारतीय राष्ट्रमें अहिंसाकी आवाज खूब सुनाई पड़ती है। देशने पराधीनताके पाशसे छूटनेके लिए अपनी किंकर्तव्य-विमूद्ध अवस्थामें अहिंसात्मक पद्धतिको एकमात्र अवलम्बन माना। और इसोलिए रक्तपातके विना राष्ट्र प्रगतिके पथपर हत्तगतिसे अपना कदम बढ़ा रहा है।

संसारके धर्मोंका यदि कोई गणितज्ञ महत्तम-समापवर्तक निकाले तो उसे अहिंसा-धर्म ही सर्वमान्य सिद्धान्त प्राप्त होगा। इस तत्त्व-ज्ञान पर जैन श्रमणोंने जितना वैज्ञानिक और तर्क-सङ्गत प्रकाश डाला है, उतना अन्यत्र देखनेमें नहीं आता। यह कहना सत्यकी मर्यादाके भीतर है कि जैनियोंने इतिहासातीत कालसे लेकर अहिंसा तत्त्वज्ञानका शुद्ध रीतिसे संरक्षण किया है। एक समय था, जब वैदिक-युगमें स्वर्ग-प्राप्तिके लिए लोगोंको स्वार्थी विप्रवर्ग पशुओंकी बिल करनेका मार्ग बताता था। इससे स्वार्थी व्यक्तियों ने मिथ्यात्व वश अपना भविष्य उज्ज्वल मान अगणित पशुओंका संहार किया। वैदिक-साहित्यके शास्त्रोंमें हिंसात्मक-यज्ञकी पुष्टिमें विपुल सामग्री सम्मिलित की गई। उस आध्या-त्मिक ज्योति-विहीन जगत्में अपने ज्ञान, शिक्षण और सेवा द्वारा जैन-धर्मने अहिंसा-धर्मकी पुनः प्रतिष्ठा कराई।

छोकमान्य तिछकने यह स्पष्टतया लिखा है— "अहिंसा परमा धर्मः" इस उदार सिद्धान्तने ब्राह्मणधर्मपर चिरस्मरणीय छाप मारी है। पूर्व कालमें यज्ञके लिए असंख्य पशु-हिंसा होती थी। इसके प्रमाण 'मेबदूत काव्य' आदि अनेक ब्रन्थोंमें मिलते हैं। … परन्तु इस घोर हिंसाका ब्राह्मण धर्मसे बिदाई ले जानेका श्रेय जैन-धर्मके हिस्सेमें है।" [मुंबई समाचार, १०-१२-१९०४]

मेबदूत (क्लो० ४५) में किव कालिदास अपने मेबसे कहते हैं कि "उज्ञयनीसे आगे बढ़ते समय चर्मण्वती नामकी नदीका दर्शन होगा। वह रन्तिदेव नामक नरेश द्वारा गो-वधयुक्त अतिथियज्ञ सम्बन्धी चर्मके जलसे युक्त होनेके कारण चर्मण्वती कहलाती है। उसे गो-बलिके कारण पूज्य मानते हुए तुम वहाँ कुछ समय ठहरना।"

भवभृतिने उत्तररामचिरितंके चौथे अङ्कमें वाल्मीकि-आश्रममें सौधातकी और भाण्डायन दो शिष्योंका वार्तालाप वर्णित किया है। विसण्ठ ऋषिको देख सौधातकी पूछता है—'भाण्डायन, आज वृद्ध साधुओं में प्रमुख चीरधारी कौन अतिथि आए हैं? भाण्डायन उनका नाम विसष्ठ बताता है। यह मुन सौधातकी कहता है—"मये उत्य जागिदं, वश्यो वा वियो वा एसो ति'—मैं तो समझता था कि कोई व्याष्ट्र अथवा भेड़िया आया है। इसका कारण वह कहता है—'तेण पराविद्येणजेव सा वराइया कलोडिया भडमडाइटा'—जैसे ही वे आए उन्होंने एक दीन गोवत्सका स्वाहा कर दिया। इसपर भाष्डायन कहता है कि धर्मसूत्रमें कहा है कि मधु और दिधिके साथ मांसका मिश्रण चाहिए। इसलिए श्रोत्रिय ब्राह्मण अतिथिके भक्षणके लिए गाय, बैल अथवा बकरा गृहस्थ देवे।

इस प्रसङ्गमें इतना उल्लेख और आवश्यक है कि जहाँ वाल्मीकिके आश्रममें विसष्टिके लिए गो-मांस खिलानेका वर्णन है, वहाँ राजिष जनक को मांस-रिहत मधुपर्कका उल्लेख है। इसीलिए भाण्डायन कहता है— 'निवृत्त-मांसस्तु तत्रभवान् जनकः' ( पृ० १०५-७ )।

वैदिक वा स्मयका परिशीलन करने पर विदित होता है, कि पुरातन भारतमें हिंसा और अहिंसाकी दो विचार-धाराएँ धुक्लपक्ष-कृष्णपक्षके समान विद्यमान थीं। शो० ए० चक्कवर्ती एम० ए० मद्रास तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अहिंसाकी विचार-धारा उत्तर कालमें जैन कहे जानेवालों द्वारा प्रवर्तित, अनुप्राणित एवं समर्थित थी। ब्राह्मण और उपनिषद् साहित्यमें विदेह और मगध—जहाँ क्षत्रिय नरेशोंका प्रावस्य था,—में अहिंसात्मक यज्ञका प्रचार था। वे लोग एक विशेष भाषाका उपयाग करते थे जिसमें 'न' को 'ण' उद्यारित किया जाता था, जो स्पष्टतः प्राकृत भाषाके प्रभाव या प्रचारको स्चित करता है। पहिले तो कुरु पांचाल देशके विप्रगण मगध और विदेह भूमिवालोंको अहिंसात्मक यज्ञके कारण तुच्छ समझ उन प्रदेशोंको निषद्धभूमि-सा प्रचारित करते थे, किन्तु पश्चात् जनकके नेतृत्वमें अहिंसा और अध्यात्मविद्याका प्रभाव बढ़ा और इसलिए अपनेको अधिक शुद्ध मानने वाले कुरु पांचाल देशीय विद्वज्जन आत्म-विद्याकी शिक्षा-दीक्षा निमित्त विदेह आदिकी ओर आने लगे।

बुद्धकालीन भारतमें भी इसी प्रकारकी कुछ प्रवृत्ति दिखाई देती है। जहाँ 'महावग्ग' में गौतम बुद्ध धर्मोपदेश देते हुए कहते हैं— इरादा पूर्वक भिक्षुको किसी भी प्राणी—कीडा अथवा चींटी तककी हिंसा नहीं करनी चाहिए, वहाँ 'विनयपिटक'में बुद्ध यह उपदेश देते हुए पाए जाते हैं— "भिक्षुओ, मैं कहता हूं कि मछली तीन अवस्थामें प्राह्म है। पहिले यदि तुम उसे इस रूपमें न देखो, दूसरे यदि तुम उसे इस रूपमें न सुनो और तीसरे तुम्हारे चित्तमें इस प्रकारका सन्देह ही उत्तक न हो कि यह तुम्हारे लिए ही पकड़ी गई है।" महावग्गमें लिखा है कि-'नव-दीक्षित एक मंत्रीने बारह सौ पचास भिक्षुओं सहित बुद्धको आमंत्रित किया और मांस परोसा। संचने बुद्ध सहित उसे खाया।" सुत्तिनिपातमें प्राणियोंकी हत्याको दोपपूर्ण बताते हुए मांस-भक्षणको पाप नहीं कहा है।

बाइविक्रमें हज़रत मसीहने जहां अपने शैल प्रवचनमें (Sermon on Mount) "Thou shalt not kill"—त् प्राणिहत्या मत कर इस बातकी सुवर्ण शिक्षा दी है। किन्तु बाइविलमें ईसामसीहको सारे गाँवको मछली खिलाते हुए पाते हैं। 3

R "I prescribe, O Bhikkus, that fish is pure to you in three cases:—if you do not see, if you have not heard, if you do not suspect (that it has been caught specially to be given to you)". The Vinaya Text XVII p. 117.

Rewly converted minister invited Buddha with 1250 Bhikkus and gave meat too. Samgha with Buddha at it." Mahayagga, VI.25.2

<sup>3</sup> He (Jesus) said unto them (people) 'Give ye them to eat'. And they said 'We have no more but five loaves and two fishes; except we should go and buy meat for all these

यहाँ हम इतना ही बताना चाहते थे कि अहिंसाका व्यवस्थित पूर्वा-पर सक्तत वर्णन भगवान् महावीर आदि जैन तीर्थक्करोंके शासनके बाहर कहीं भी नहीं पाया जाता। अगरेजी विश्वकाषमें पाली साहित्यके आधारपर भगवान् महावीरको निर्धन्थ दिगम्बर माना है। जब अहिंसा बतकी रक्षार्थ उनने दिगम्बर मुद्राको स्वीकार किया तब भगवतीस्त्र सद्दश श्वेताम्बर ग्रन्थोंके आधारपर पश्चात्वर्ती रचनाकारोंके द्वारा एवं भो० धर्मानन्दजी कोसम्बी सदश समर्थकोंके बलपर भगवान् महावीरको मांसाहारसे सम्बन्धित करना शान्त चिन्तनाके प्रतिकृल है। जब भगवान् के सम-समयवर्ता पाली साहित्यमें विपक्षी लोग उनकी अहिंसात्मक चर्याके विरुद्ध एक अक्षर भी नहीं लिखते, तब सैकड़ों वर्ष पीछे संकलित श्वेताम्बर साहित्यमें महावीरके चरित्रको हिंसात्मक जीवनसे किसी भी अवस्थामें सम्बन्धित बताना इन्द्रियलोलुपी लोगोंका कार्य होगा, ऐसा प्रतीत होता है। हमारे ध्यानमें तो यह बात आती है कि चन्द्रगुप्त मौर्यके समयमें जो बारह वर्षका भयद्धर दुष्काल पड़ा था, उस सभय शैथिल्य-

people. For they were about five thousand men'. And he said to his disciples, make them sit down by fifties in a company. And they did so and made them all sit down. Then he took the five loaves and the two fishes and looking up to heaven he blessed them and brake and gave to the disciples to set before the multitude. And they did eat and were all filled and there was taken up a fragments that remained to them twelve baskets.

St. Luke's Gospel
Chapter 9.....XX. 13~. 18~.

परमराका प्रचारित करनेवाले कुछ प्रभावशाली जीवन-लोलुपी लोगोंने भरण-पोषणका अन्य सम्भव उपाय न पा आपद्धम समझ आमिष भोजनकी आर प्रवृत्ति की। और, जब दक्षिण भारतसे विशाल जैनसंघ सु-काल आनेपर उत्तरकी आर लौटा और उठके प्रमुख मुनियोंने उत्तर-वालोंकी स्वेच्छापूर्ण वृत्तिकी आलोचना की, तब कुछ लोग इन्द्रियोंकी लोलुप्ताका परिहार न कर पाए और अपना मुख उज्ज्वल रखनेके लिए उन्होंने भगवान् महावीरको भी अपने समान चर्यावाला प्रमाणित करने योग्य साहित्यकी सृष्टि कर 'आप डुबन्ते पांडे, ले डूवे जजमान' वाली कहावतको चिरतार्थ किया। साचनेकी बात है. कि जिस परम कारुणिक महान् आत्माने छोटे-छोटे जीवों तककी पीड़ा निवारण निमित्त वस्त्रादिका परिस्थाग किया, वह किसी भी अवस्थामें त्रस जीवों-का कलेवर आमिष्ठ आहार ग्रहण करेगा ?

यह हर्षकी बात है कि प्रो॰ धर्मानन्दजी कोसम्बीने दिगम्बर शास्त्रोंके आंधार पर आमिष भोजी-पनेसे भगवान् महावीरके जीवनको असम्बनिधत अभी-अभी स्वीकार किया है। यद्यपि अपनी पुस्तक भगवान् बुद्ध
भाग २ (मराठी) अध्याय ११ में केवल 'जैन' शब्द देकर दिगम्बर
विचारहिष्टिके प्रति कम अन्याय नहीं किया था। अच्छा हुआ, सुबहका
भूला संध्याको घर आगया। पालीके अध्येता विद्वान् होनेके नाते, यदि
निष्पक्ष हिष्टिसे वे कार्य लेते, तो उन्हें यह प्रकाश अवश्य प्राप्त होता
कि यदि भगवान् महावीर शुद्ध शाकाहारी न होते, तो प्रतिद्वन्द्वी
बौद्ध-साहित्य मिर्च-मसाला लगा महावीरकी महत्तापर छींटाकशी किए
बिना न रहता। उपर्युक्त विवेचनाके प्रकाशमें आशा है साम्प्रदायिकों द्वारा प्रसारित भ्रम दूर होगा। विचारक यह भी सोच
सकते हैं कि जिस संस्कृतिमें मांसको देखनेमात्रसे दिगम्बर मुनिकी

तो बात ही क्या, ग्रहस्थ भी आहारका परित्याग कर देता है, वहाँ श्रेष्ठ जितेन्द्रिय आजीवन ब्रह्मचारी साम्राज्य परित्यागी परमकारुणिक श्रमणोत्तम महावीर असात्त्विक भावोंका प्रेरक और प्राणिघातसे निष्पन्न श्रामिष शाहार क्या कभी स्वप्नमें भी ग्रहण कर सकेंगे? वास्तवमें विषयोंकी स्वयंकी छोछपताकी ओटमें छुब्धक छोग आदर्श-चरित्र पुरुषोंको सदोष बना अपनी स्वेच्छापूर्ण प्रवृत्ति करनेमें निरंकुश हो जाते हैं।

आज अहिंसाका उच्च स्वरमें जयवीय खूब सुनाई पड़ता है। किन्तु, ऐसे कम लोग हैं जो अहिंसाका मर्म वास्तविक रूपमें जानते हैं। विरोधीपर शस्त्र-प्रहारमात्र छोड़ मनमानी विषेली वाणीका प्रयोग करना, मद्य मांस, मधु, आदि पदार्थोंका सेवन करना, वेश्यासेवन, शिकार खेलना आदि कार्य करते हुए भी श्रेष्ठ अहिंसकका सेहरा सिरमें बाँधनेवालोंकी भी आज कमी नहीं है। जब अहिंसातन्व-ज्ञानका सर्वाङ्गीण वर्णन और परिपालन जैन-संस्कृतिके ध्वजके तले हुआ है. तब जैनहाँ इस विषय पर प्रकाश डालना आवश्यक तथा उपयोगी होगा।

अहिंसाका यथार्थ स्वरूप राग, द्वेष, क्रोध मान, माया, लोभ, भीं रता, शोक, घृणा आदि विद्युत भावोंका त्याग करना है। प्राणियोंके प्राणोंके वियोग करने मात्रको हिंसा समझना अयुक्त है। तास्विक बात तो यह है कि यदि राग, द्वेष, मोह, भीति आदि दुर्भाव विद्यमान हैं, तो अन्य प्राणीका घात न होते हुए भी हिंसा निश्चित है। यदि रागादिका अभाव है तो प्राणिघात होते हुए भी अहिंसा है। असृतचन्द्र स्वामी लिखते हैं---

"श्रप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिसेति । तेषामेवो पत्तिहिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥"

—पुरुषार्थसिद्धचुपाय, रलो० ४४।

रागादिकका अप्रादुर्भाव अहिंसा है, रागादिकोंकी उत्पत्ति हिंसा है। यह जिनागमका सार है।

तत्त्वार्थसूत्रकार आचार्य उमास्वामी लिखते हैं-

"प्रमत्तयोगास्त्राण्व्यपरोपणं हिंसा" इस परिभाषामें 'प्रमत्तयोग' शब्द अधिक महत्त्वपूर्ण है। यदि राग द्वेष आदि हैं तो भले ही किसी जीवधारीके प्राणोंका नाश न हो, किन्तु कषायवान् व्यक्ति अपनी निर्मल मनो हत्तिका घात करता है। इसलिए स्व-प्राणघातरूप प्राणव्यपरोपण भी पाया जाता है। भारतीयदण्ड विधान (Indian Penal Code) में किसी व्यक्तिको प्राणघातका अपराधी स्वीकार करते समय उसमें घातक मनो हत्ति (Mens rea) का सद्भाव प्रधानतया देखा जाता है। इसी कारण आत्मरक्षाके भावसे शस्त्रादि प्रहार द्वारा अन्यका प्राणघात करने पर भी व्यक्ति दण्डित नहीं होता। धार्मिक हिष्टिसे अहिंसाके विषयमें भी जैना चार्योंने यही हिष्ट दी है। महिष् कुन्दकुन्द प्रवचनसारमें लिखते हैं—

"मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स खिष्छिदा हिंसा। पयदस्स खास्थि बंधो हिंसामत्तेण समिदस्स॥"

--अ० ३, गा० १७।

जीवका घात हो अथवा न हो, असावधानी पूर्वक प्रशृत्ति करनेवालेके हिंसा निश्चित है, किन्तु सावधानी पूर्वक प्रशृत्ति करनेवाले साधुके कदाचित् प्राण-घात होते हुए भी हिंसानिमित्तक बन्ध नहीं होता।

पं श्राशाधरजी तर्क द्वारा समझाते हैं—"यदि भावके अधीन बन्ध मोक्षकी व्यवस्था न मानी जाए, तो संसारका वह कौनसा भाग होगा, जहाँ पहुँच मुमुक्षु पूर्ण अहिंसक वननेकी साधनाको पूर्ण करते हुए निर्वाण लाभ करेगा ? ""

१ "विष्यःजीवचिते लोके क्व चरन् कोऽप्यमोक्ष्यत । भाविकसाधनी बन्धमोक्षी चेन्नामिविष्यताम् ॥'' — सागार० ४, २३।

अहिंसापर **अधिकारपू**र्ण विवेचन करनेवाळे अ**मृतचन्द्र सूरि** पुरुषार्थ-सिद्ध्युपायमें लिखते हैं—

"सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुंसः । हिंसायतनिवृत्तिः परिणामविश्चद्ये तदिप कार्या ॥ ४९ ॥"

परपदार्थके निमित्तसे मनुष्यको हिंसाका रख मात्र भी दोष नहीं लगता; फिर भी हिंसाके आयतनों—स्थानों (साधनों) की निवृत्ति परि-णामोंकी निर्मलताके लिए करनी चाहिए।

इससे स्पष्ट होता है कि हिंसाका अन्वय-व्यतिरेक अग्रुद्ध तथा ग्रुद्ध परिणामोंके साथ है। क्रांध परित्यागको अहिंसा और उसके सद्भावको हिंसा साधारणतया लोग जानते हैं। जैन ऋषि मान-माया-लोभ, शोक, भय, घृणा आदिको हिंसाके पर्यायवाची मानते हैं क्योंकि उनके द्वारा चैतन्यकी निर्मलवृत्ति विकृत तथा मलीन होती है—

"अभिमान-भय-जुगुप्सा-हास्यारति-शोक-काम-कोपाद्याः। हिंसायाः पर्यायाः सर्वेऽपि च शरकसिन्नहिताः॥" पु० सिद्ध्युपाय ६४ ।

आहार-पान आदिकी शुद्धि अहिंसकके लिए आवश्यक है। क्योंकि, अशुद्ध आहार अपवित्र विचारांको उत्पन्न करता है और अपवित्र विचारोंके उत्पन्न करता है और अपवित्र विचारोंके कमींका बन्ध होता है। कोई-कोई जैनधर्मके अहिंसा सिद्धान्तकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं—उसमें एक ही बातकी कमी है कि वह अव्यवहार्य है। यह कथन अयुक्त है। साधककी शक्तिके अनुसार अहिंसा-का हीनाधिक उपदेश दिया गया है। भगवान् महावीर जैसे पूर्ण विकास-युक्त अहिंसाकी मूर्ति महापुरुषके पूर्व भवोंमें वताया है कि-एक समय वे खदिरसार नामक भीलकी पर्यायमें थे। उस अवस्थामें ईमानदारीके साथ उन्होंने काक-मांसमक्षण न करनेका नियम ले उसका सफलताके

साथ पालन किया था। यहाँ इतना जानना चाहिए कि जितने अंशमें भीलने हिंसाका त्याग किया है उतने अंशमें वह अहिंसक था, सर्वोशमें नहीं। परिस्थिति, वातावरण और शक्तिको ध्यानमें रखते हुए महर्षियोंने अहिंसात्मक साधनाके लिए अनुज्ञा दी है। कहा भी है—

> "जं सक्कड् तं कीरड् जं य ण सक्कड् तहेव सहहणं। सहहमाणो जीवो पावड् अजरामरं ठाणं॥"

जितनी शक्ति हो उतना आचरण करो, जहाँ शक्ति न चले, श्रद्धाको जायत करो। कारण श्रद्धावान् प्राणी भी अजर-अमर पदको प्राप्त करता है।

अहिंसाका अर्थ कर्त्तव्यपरायणता है। ग्रहस्थसे मुनितुल्य श्रेष्ठ अहिंसाकी आशा करने पर भयक्कर अव्यवस्था उत्पन्न हुए विना न रहेगी। इस युगकी सबसे पृष्य विभृति सम्राट् भरतके पिता आदि अव-तार ऋषभदेव तीर्थक्करने जब महामुनिका पद स्वीकार नहीं किया था और ग्रहस्थिशिरामणि थे—प्रजाके स्वामी थे तब प्रजापालक नरेशके नाते अपना कर्त्तव्यपालन करनेमें उन्होंने तिनक भी प्रमाद नहीं दिखाया। स्वामी समन्तभद्रके शब्दोंमें उन्होंने अपनी प्यारी प्रजाका कृषि आदि द्वारा जीविकाके उपायकी शिक्षा दी। पश्चात् तत्त्वका बोध होनेपर अद्भुत उदययुक्त उन ज्ञानवान् प्रभुने ममताका परित्याग कर विरक्ति धारण की। जब वे मुमुक्षु हुए तब तपस्वी बन गए। वहसे इस बात पर प्रकाश पहता है कि ऋषभदेव भगवान्ने प्रजापतिकी हैसियतते

१ "प्रजापितर्यः प्रथमं जिजीविषुः शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः ।
 मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभुः प्रवत्नाज सिंहण्युरच्युतः ।।"

दीन-दुखी प्रजाको हिंसाबहुल खेती आदिका उपदेश दिया—कर्तव्य पालनमें वे पीछे नहीं हटे। मुक्तिकी प्रबल पिपासा जाग्रत होनेपर सम्पूर्ण वैभवका परित्याग कर उन्होंने मुनि-पद अङ्कीकार किया तथा कर्मोंको नष्ट कर डाला।

भगविज्ञनसेनने लिखा है कि—प्रजाके जीवननिमित्त भगवान् आदिनाथ प्रभुने गृहस्थाको शस्त्रविद्या, लेखन-कला, कृषि, वाणिज्य, सङ्गीत और शिल्प-कलाकी शिक्षा दी थी—

"असिर्मोषः कृषिविधा वाशिज्यं शिल्पमेव च । कर्माशीमानि षोढा स्युः प्रजाजीवनहेतवे ॥"

—श्रादिपुराण पर्व १६

अहिंसक ग्रहस्य विना प्रयोजन इरादापूर्वक तुच्छ-से-तुच्छ प्राणीको कष्ट नहीं पहुँचाएगा। किन्तु कर्तव्यपालन, धर्म तथा न्यायके परित्राण-निमित्त वह यथावश्यक अस्त्र-शस्त्रादिका प्रयोग करनेसे भी मुख न मोड़ेगा। आचार्य सेामदेवने शस्त्रोपजीवी क्षत्रियोंको अहिंसाका व्रती इस तर्क द्वारा सिद्ध किया है—

"निरर्थकवधायागेन क्षत्रियाः व्रतिनो मताः।"

शस्त्रादिग्रहणके विषयमें जैन नरेन्द्रकी दृष्टिको से।मदेव यशस्ति-लक्षमें इन शब्दोंमें प्रकट करते हैं—

"यः शस्त्रवृत्तिः समरे रिपुः स्याद् यः कण्टको वा निजमण्डलस्य । अस्त्राणि तन्नौव नृपाः क्षिपन्ति, न दीन-काशीन-शुभाशयेषु ॥"

जैन नरेश उनपर ही शस्त्र-प्रहार करते हैं जो शस्त्र लेकर युद्धमें मुकावला करता है अथवा जो अपने मण्डलका कण्टक होता है। वह दीन, दुर्वल अथवा सद्भावना वाले व्यक्तियों पर शस्त्रप्रहार नहीं करते।

१ ''दुष्टनिग्रहः शिष्टप्रतिपालनं हि राशो धर्मः न तु मुण्डनं जटाधारणं च ?'' ---सम्यक्तवकोस्रदी ५० १५ !

गृहस्थ स्थूल-हिंसाका त्याग करता है। स्थूल शब्दका भाव यह है कि निरपराध व्यक्तियों का सङ्कल्पपूर्वक हिंसन आदि कार्य न किया जाय। पुराणों में यह बात अनेक बार सुनने में आती है कि अपराधियों को यथा-योग्य दण्ड देनेवाले चक्रवर्ती आदि अणुत्रती थे इसमें कोई विरोध नहीं आता।

जो यह समझते हैं कि जैन धर्मकी अहिंसामें दैन्य और दुर्बलता का ही तत्व छिपा हुआ है उनकी धारणा उतनी ही आन्त है जितनी उस व्यक्तिकी जो स्र्वको अधकारका पिण्ड समझता है। जैन दृष्टिमें न्यायको धर्मसमान महत्त्वपूर्ण कहा है। अमृतचन्द्र स्वामोने पुरुषार्थिसद्वयुपायमें स्थितिकरण अङ्गका वर्णन करते हुए यह बताया है—'न्याय मार्गसे विचलित होनेमें उद्यत व्यक्तिका स्थितीकरण करना चाहिए।'' अन्यान्य प्रनथकारोंने जहां 'धर्म' शब्दका प्रयोग किया है वहां अमृतचन्द्र स्वामोने 'न्याय' शब्दको ग्रहणकर न्यायके विशिष्ट अर्थपर प्रकाश डाला है। र

एक समय जब महाराज अकम्पनकी पुत्री मुलोचनाका स्वयंवर हो रहा था, तब चक्रवर्ती भरतेश्वरके पुत्र अर्ककीर्तिने उस कन्या-रत्नका लाभ न होनेके कारण निराश हो काफी गड़बड़ी की। दोनों ओरसे रणभरी बजी। युद्धमें सुलोचनाके पित, भरतेश्वरके सेनापित, जयकुमारकी विजय हुई। उस समय शान्ति स्थापित होनेपर महाराज अकम्यनने सम्राट् भरतके पास अत्यन्त आदरपूर्वक निवेदन प्रेषित करते हुए अपनी परिस्थिति और अर्ककीर्तिकी ज्यादतीका वर्णन किया। साथमें यह भी

१ "स्थूलग्रहणमुपलक्षणं तेन निरपराधसंकल्पगूर्वक-हिंसादीनामिष ग्रहणम् । अप-राधकारिषु यथानिधिदण्ड-प्रणेतृणां चक्रवत्योदीनां अणुत्रतादिधारणं पुराणादिषु बहुद्यः श्यमाणं न विरुध्यते ।"—सागारधर्म० ४, ५ ।

२ पुरुषार्थसिद्ध्युयाय-२८। रत्नकरण्डश्रा० १६।

लिखा कि मैं अपनी दूसरी कन्या अर्क कीर्तिको देनेको तैयार हूं। इस चर्चाको ज्ञात कर भरतेश्वरको अकम्पन महाराजपर तिनक भी रोष नहीं आया प्रत्युत अर्ककीर्तिके चरित्रपर उन्हें घृणा हुई । उन्होंने कहा—अकम्पन महाराज तो हमारे पूज्य पिता भगवान ऋषभदेवके समान पूज्य और आदरणीय हैं। अर्ककीर्ति वास्तवमें मेरा पुत्र नहीं, न्याय मेरा पुत्र है। न्यायका रक्षण कर महाराज अकम्पनने उचित किया। उन्हें तो विना सङ्कोचके अर्ककीर्तिको दण्डित करना था। इस कथानकसे यह स्वष्ट हो जाता है कि जैन क्षत्रिय-नरेश न्याय देवताका परित्राण और कर्तव्य-पालनमें कितने अधिक तत्वर रहते थे।

वास्तवमें "शमो हि भुषणं यतीनां न तु भूपतीनाम्" यह अहिंसकों-की दृष्टि रही है।

श्रागर ओर आत्माको भेद-ज्ञान-ज्योतिके प्रकाशमें पृथक् पृथक् अनुभव करने वाला अन्तरात्मा सम्यक्त्वी कर्ज्वयानुरोधसे मंत्र-तंत्र-यंत्र आदिकी सहायता छे—अगना सर्वस्व तक अर्पण कर वीतराग देव, निर्मन्थ गुरु, धर्मके आयतन आदिकी रक्षा करनेमें उद्यत रहता है। पश्चाध्यायोमें लिखा है—

"वात्सस्यं नाम दासत्वं सिद्धाहद्विम्बवेश्मसु ।
सङ्घे चतुर्विधे शास्त्रे स्वामिकार्ये सुमृत्यवत् ॥
श्रयादन्यतमस्योवचेरुद्दिष्टेषु सुदृष्टिमान् ।
सत्सु घोरोपसर्गेषु तत्परः स्यात्तद्त्यये ॥
यद्वा न ह्यात्मसामर्थ्यं यावन्मन्त्रासिकोशकम् ।
तावद् द्रष्टुं च श्रोतुं च तद्वाधां सहते न सः ॥" ८०८-१०

सिद्ध, अरिहन्त भगवान्की प्रतिमा, जिनमन्दिर, मुनि, आर्थिका, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध सङ्घ तथा शास्त्रकी रक्षा स्वामीके कार्यमें

तत्पर सुयोग्य सेवकके समान करना वात्सल्य कहलाता है। इनमेंसे किसी पर घोर उपसर्ग होनेपर सम्यग्दृष्टिको उसे दूर करनेके लिए तत्पर रहना चाहिए। अथवा जब तक अपनी सामर्थ्य है तथा मंत्र, शस्त्र, द्रव्य का बल है, तब तक वह तत्त्व ज्ञानी उन पर आई हुई बाधाको न देख सकता है और न सुन सैकता है।

सोलहवें तीर्थंकर भगवान् शान्तिनाथने अपने ग्रहस्थ जीवनमें चक्र-वर्तींके रूपमें दिग्विजय की थी । स्वामी समन्तभद्दने बृहत्स्वयम्भू स्तात्रमें क्या ही मार्मिक वर्णन किया है—

### "चक्रेण यः शत्रुभयङ्करेण जिल्वा नृषः सर्वनरेन्द्रचक्रम् । समाधिचक्रेण पुःर्जिगाय महोदयो दुर्जयमोहचक्रम् ॥"

अर्थात् जिन शान्तिनाथ भगवान्ने सम्राट्के रूपमें शत्रुओंके लिए भीषण चक्र अस्त्र द्वारा सम्पूर्ण राजसमूहको जीता था महान् उदय-शाली उनने समाधि-ध्यानरूपी चक्रके द्वारा बड़ी कठिनतासे जीतने योग्य मोहबलको पराजित किया।

गृहस्थ जीवनकी असुविधाओंको ध्यानमें रखते हुए प्राथमिक साधककी अपेक्षा उस हिंसाके सङ्कल्पी, विरोधी, आरम्मी और उद्यमी चार मेद किए गए हैं। सङ्कल्प निश्चय या इरादा (Intention) को कहते हैं। प्राणधातके उद्देश्यसे की गई हिंसा सङ्कल्पी हिंसा कहलाती है। शिकार खेलना, मांस मक्षण करना सदृश कार्योमें सङ्कल्पी हिंसाका दोप लगता है। इस हिंसामें कृत, कारित अथवा अनुमोदना द्वारा पापका सञ्चय होता है। साधकको इस हिंसाका त्याग करना आवश्यक है। विरोधी हिंसा तब होती है, जब अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले पर आत्मरक्षार्थ शस्त्रादिका प्रयोग करना आवश्यक होता है। जैसे अन्याय मृत्तिसे परराष्ट्रवाला अपने देशपर आक्रमण करे उस समय अपने

आश्रितोंकी रक्षाके लिए संग्राममें प्रवृत्ति करना। उसमें होनेवाली हिंसा विरोधी हिंसा है। प्राथमिक साधक इस प्रकारकी हिंसासे बच नहीं सकता । यदि वह आत्मरक्षा और अपने आश्रितोंके संरक्षणमें चुप होकर बैठ जाए तो न्यायोचित अधिकारोंकी दुर्दशा होगी। जान-माल मातृ जातिका सन्मान आदि सभी सङ्कर्पूर्ण हो जाएँगे। इस प्रकार अन्तमें महान् धर्मका ध्वंस होगा। इसलिए साधनसम्पन्न समर्थ शासक अस्त्र-शस्त्रसे सुसज्जित रहता है, अन्यायके प्रतीकारार्थ शान्ति और प्रेमपूर्ण व्यवहारके उपाय समात होनेपर वह मीषण दण्ड प्रहार करनेसे विमुख नहीं होता। यह सोचना कि विना सेना अस्त्र-शस्त्रादिके अहिंसात्मक पद्धतिसे राष्ट्रोंका संरक्षण और दुष्टोंका उन्मूलन हो जाएगा, ठीक नहीं है। भावनाके आवेशमें ऐसे स्वप्न-साम्राज्य तुल्य देशकी मधुर कत्पना की जा सकती है, जिसमें फौज-पुलिस आदि दण्डके अंग-प्रत्यंगोंका तनिक भी सद्भाव नहीं हो । अहिंसा विद्याके पारदर्शा जैन-तोर्थक्करों और अन्य सत्पुरुपोंने मानव प्रकृतिकी दुर्बलताओंको लक्ष्यमें रखते हुए दण्ड नीतिको भी आवश्यक वताया है। वास्तवमें देखा जाए तो पंडित आशाधरजी के द्वारा सागारधर्मामृतमें उद्भृत निम्नलिखित पद्य जैन दृष्टिको स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट करता है-

> "दण्डो हि केवळो छोकमिर्म चामुं च रक्षति । राज्ञा शत्रौ च पुत्रे च यथा दोषं समं छत: ॥" ४, ५

राजाके द्वारा शत्रु एवं पुत्रमें दोषानुसार पश्चपातके विना-समान रूपसे दिया गया दण्ड इस लोक तथा परलोककी रक्षा करता है।

जैन कथानकोंसे इस दृष्टिके रक्षणकी पुष्टि होती है। एक राजाने घोषणा कर दी थी कि आष्टाह्निक नामक जैनपर्वमें आठ दिन तक किसी भी जीवधारीकी हिंसा करने वाला व्यक्ति प्राणदण्ड पाएगा। राजाके पुत्रने एक मेंढेको मारकर समाप्त कर दिया। राजाको पुत्रकी हिंसनवृत्तिका पता लगा तब अपने पुत्रका मोह त्यागकर जैन नरेशने पुत्रके लिए फांसी की घोषणा की।

प्राणदण्डके अनौचित्यको हृदयङ्गम करनेवाले इस उदाहरणमें अति-रेक मानेंगे। किन्तु वीतराग भावसे जब देशमें चन्द्रगुप्तादि नरेशोंके समयमें ऐसी कठार दण्ड व्यवस्था थी, तब पापसे बचकर लोग अधिक सन्मार्गोन्मुख होते थे। एक जैन अंग्रेज बन्धुने इंग्लैंडसे पत्र भेजकर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी कि—जैन होनेके नाते हालके महायुद्धमें वह किस रूपमें प्रवृत्ति करे।

यह एक कठिन प्रश्न है। यदि स्वार्थ, अन्याय, प्रपञ्च, स्वेच्छाचारिताके पोषणार्थ आततायीके रूपमें युद्ध छेड़ा जाता है तो उसमें
स्वेच्छापूर्वक सहयोग देनेवाला अनीतिपूर्ण वृत्तिका प्रवर्धक होनेके कारण
निदोंष नहीं कहा जा सकेगा। इतना अवश्य है कि सम्बार्धिक प्रवाहके
विरद्ध एक व्यक्तिकी आवाज 'नक्कारखानेमें तृतीकी आवाज' के समान
हो अरण्यरोदनसे किसी प्रकार कम न होगी। इस विकर पिरिधितिमें
उसे समुदायके साथ कदम उठाना पड़ेगा, अन्यथा शायद प्राणोंसे भी
हाथ घोना पड़े। यदि उसमें अन्यायके प्रतीकार योग्य हु आत्मबलकी
कमी हो तो उसे आसिक्त छोड़ युद्ध में सम्मिलित होना होगा। इसके
सिवा कोई चारा ही नहीं है। अनासिक्तपूर्वक कार्य करनेमें और
आसिक्तपूर्वक कार्य करनेमें बन्धकी हिण्टिसे बड़ा अन्तर है।

कोई-कोई लोग युद्धको आवश्यक और शौर्यवर्धक मान सदा उसके लिए सामग्रीका सञ्चय करते रहते हैं और युद्ध छेड़नेका निमित्त मिले या न मिले किसी भी वस्तुको बहाना बना अपनी अत्याचारी मनोवृत्ति की तृप्तिके लिए संग्राम छेड़ देते हैं। उन लोगोंकी यह विचित्र समझ

रहती है कि विना रक्तपात तथा युद्ध हुए जातिका पतन होता है और उसमें पुरुषत्व नहीं रहता—There are panegyrists of war who say that without a periodical bleeding a race decays and loses its manhood:

जर्मनीको युद्धस्थलमें पहुँचनेकी प्रेरणा करनेवाला जर्मन विद्वान् नीट्शे युद्धको मानो धर्मका अंग मानता हुआ जोरदार शब्दोंमें युद्धकी प्रेरणा करता हुआ कहता है—"सङ्कटमय जीवन व्यतीत करो । अपने नगरोंको विस्वियस ज्वालामुखी पर्वतकी बगलमें बनाओ। युद्धकी तैयारी करो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उनके समान बनो, जो अपने शत्रशोंकी खोजमें रहते हैं। मैं तुम्हें युद्धकी मन्त्रणा देता हूँ, मेरी मन्त्रणा शान्तिकी नहीं, विजयलाभकी है। तुम्हारा काम युद्ध करना हो, तुम्हारी शान्ति विजय हो । अच्छा युद्ध प्रत्येक उद्देश्यको उचित बना देता है। युद्धकी वीरताने दयाकी अपेक्षा बड़े परिणाम पैदा किए हैं। तम्हारी दयाने नहीं. वीरताने अवतक अभागे लोगोंकी रक्षा की है। तुम पूछते हो नेकी क्या है ! वीर होना नेकी है । सुन्दर और चित्ताकर्षक होनेका नाम नेकी नहीं है। यह बात कुमारियोंको कहने दो। आज्ञा-पालन और युद्धका जीवन व्यतीत करो । खाली लम्बी जिन्दगीसे क्या फायदा ? कौन योद्धा चाहता है कि वह बचा रहे। बालकका पालन युद्धके लिए होना चाहिए और बालिकाका योद्धाके मनोरञ्जनके लिए। रोष सब कुछ मूर्खता है।"३

RATTICLE on 'War' by Dr. George Santayana, Prof. of Harvard University.

२ विशालभारत सन् ४१ से।

इस प्रकारकी युद्धनीतिकी दुर्बळता वर्तमान युद्धके परिणामने ही प्रकट कर दी। हार्वर्ड युनिवरसिटीके तत्त्वज्ञानके प्रो॰ कां कां सान्ता-स्वने युद्धपर गम्भीर विचारकर जो बात युद्धके पूर्व लिखी थी वह यूरोपकी रक्त-रिजत भूमिमें आज दृष्टिगोचर हो रही है। डां॰ जार्जने लिखा था—"युद्ध राष्ट्रकी सम्पत्तिका नाश करता है. उद्योगोंको बन्द करता है, राष्ट्रके तक्णोंको स्वाहा कर देता है, सहानुभूतिको सङ्कीणं बनाता है और साहसी-सैनिक वृत्तिवालों-द्वारा शासित होनेके दुर्भाग्यको प्राप्त करता है। वह भावी पीढ़ीकी उत्पत्तिका भार दुर्बल, बदस्रत, पौष्ठा हीन व्यक्तियोंपर सौंपता है। युद्धको साहस और सद्गुणकी भूमि स्वीकार करना, ऐसा ही है जैसे व्यभिचारको प्रेमकी भूमि कहना।"

वर्तमान युद्धोंकी प्रणाली और गति विधिको देखते हुए यह कहना होगा कि उनका बाह्य रूप अच्छा बताया जाता है और उनके अन्त-रंगमें दुष्टता, अत्याचार, दीनोत्पीड़न आदिकी कुत्सित भावनाएं विद्य-मान हैं। इस स्वार्थपूर्ण युद्धसे न्यायका संरक्षक पौरुषका प्रवर्धक, गुणी जनोंका उद्बोधक, दीनोंका उद्धारक धर्म-युद्ध विलकुल भिन्न है। वर्तमान युद्ध तो इस बातको प्रमाणित करते हैं कि जड़ताके अखण्ड उपासक पश्चिमके वैज्ञानिक जगत्ने ही यह स्व-परण्वंसी अविद्या

It is war that wastes nation's wealth, chokes its industries, its flower, narrows its sympathies, condemns it to be governed by adventurers and leaves the puny, deformed, and unmanly to breed the next generation.—To call war the soil of courage and virtue is like calling debauchery the soil of love."—

Vide-P. 56, Book of Eng. Prose ed. Prof. P. Sheshadri M. A. Article on war by Dr. G. Santayana,

सिखाई। स्वर्गीय एण्ड्रमूज महाशयने लिखा था,—"एक युद्धके अनन्तर दूसरा छिड़ गया और उससे छुटकारा नहीं दीखता। वास्तविक बात तो यह है कि पश्चिमी सम्यतामें कुछ खराबी अवश्य है जो स्व-विनाशिनी प्रवृत्तियोंकी पुनरावृत्तिको प्रतिरोधके उपायके बिना प्रेरित करती है।"

प्राथमिक साधकको अपने उत्तरदायित्वका खयाल रखते हुए राष्ट्र आदिके संरक्षण निमित्त मज़बूर है। विरोधी हिंसाके क्षेत्रमें अवतीर्ण होना पड़ता है। समाजके कल्याणार्थ राष्ट्रके मार्गमें दुर्जनरूपी कांटोंको दूर किए बिना राष्ट्रका उत्थान और विकास नहीं हो सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कण्टकके नाम पर रास्तेके मूलरूप बनियादी पत्थरोंको भी उखाड़ कर फेंका जाए। ऐसी अवस्थामें यदि हम कण्टकोंसे बचे, तो गहरे गड्ढे अपनी गोदमें गिरा हमें सदाके लिए बिना सुलाए न रहेंगे। एकान्तरूपसे युद्धमें गुणको ही देखनेवाला सारे संसारको भयङ्कर विस्वियस ज्वालामुखी नहीं, पौराणिक जगत्में वर्णित प्रलयको प्रचण्ड ज्वालापुञ्जरूपमें परिणत कर देगा । उस सर्व-संहारिणी अवस्थामें क्या आनन्द और क्या विकास होगा ? नीट्शेकी दृष्टिमें मनुष्य भूखे व्याघके समान है। उसके अनुसार पशु-जगत्का मात्त्य-न्याय उचित कहा जा सकेगा। लेकिन, विवेकी और प्रबुद्ध मानवींका कल्याण पशुताकी ओर ग्रुकनेमें नहीं है। इस विश्वमें महामानव बन हमें एक ऐसे कुदुम्बका निर्माण करना है, जिसमें रहने

<sup>? &</sup>quot;One war follows another and there seems to be no escape. Surely there must be something wrong in Western civilisation itself, which causes self-destructive tendencies to recur, without any apparent means of prevention"

C. F. Andrews article in Modern Review Jan. 40, p. 32.

वाला देश, जाति आदिकी सङ्कीर्ण परिषियों से पूर्णतया उन्मुक्त हो और यथार्थमें जिसकी आत्मामें 'वसुषेव कुदुम्बकम्' का अमूल्य सिद्धान्त विद्यमान हो।

इस प्रसङ्गमें जर्मन-विद्वान्की अपेक्षा प्रख्यात विद्वान् वैरि॰सावरकः-की हिंसा-अहिंसा सम्बन्धी चिन्तना भी विचारणीय है। वे लिखते है:---''हिंसा और अहिंसाके कारण दुनिया चलती है। अपनी-अपनी सीमाके अन्दर दोनों आवश्यक हैं। इनके बिना संसार नहीं चल सकता। माता अपने वक्षस्थलसे बचेको दुध पिलाती है, उसके इस त्यागमें अहिंसा जरूर है परन्तु इस समय उसपर कोई दुसरा आक्रमण करनेके लिए आता है तो वह मुकाबलेपर हिंसाके लिए तैयार हो जाती है । इस प्रकार हिंसा-अहिंसा दोनों एक स्थानपर विद्यमान हैं। समस्त सृष्टि हिंसा-अहिंसा पर खड़ी है, इस । ता यह प्रतीत होता है कि माता जो आक्रमणकारीकी हिंसाके लिए उतरती है, वह उचित है।'' इस प्रसङ्गमें जैन ग्रहस्थकी दृष्टिसे यदि हम विचार करें ती आक्रमणकारीके मुकाबलेके लिए माताका पराक्रम प्रशंसनीय गिना जाएगा, उसे विरोधी िंसाकी मर्यादाके भीतर कहना होगा जिसका गृहस्थ परिहार नहीं कर सकता। आगे चलकर श्रोसावरकर संकल्पी-हिंसाको भी उचित बताते हैं। उसका वैज्ञानिक अहिंसक समर्थन नहीं करेगा।

वे कहते हैं—''यदि मैं चित्रकार होता, तो ऐसी शेरनीका चित्र बनाता, जिसके मुँहसे रक्तकी बिन्दु टपकती होती। इसके अतिरिक्त उसके सामने एक हिरन पड़ा होता, जिसे मारनेके कारण उसके मुँहमें रक्त लगा होता। साथ ही वह अपने स्तनोंसे बच्चेको दूध पिला रही हो। ऐसा चित्र देखकर आदमी झट समझ सकता है कि दुनियाको चलानेके लिए किस प्रकार हिंसा अहिंसाकी आवश्यकता है। हिंसा-अहिंसा एक दूसरे पर निर्भर हैं।"

यह चित्र पराक्रमी अहिंसककी वृत्तिका अवास्तविक चित्रण करता है। सबा अहिंसक अपने पराक्रमके द्वारा दीन-दुर्बलका उद्घार करता है, उस पर आई हुई विपत्तिको दूर करता है। दीन पर अपना शौर्य प्रदर्शन करनेमें अत्याचारीकी आभा दिखाई देती है। बेचारा मृग अस-मर्थ है, कमजोर है; किन्तु, है पूर्णतया निर्दोष । उसके रक्तसे रञ्जित शेरनीका मुख शौर्यका प्रतीक नहीं कहा जा सकता। वह क्रूरता और अत्याचारका चित्र आंखोंके आगे खड़ा कर देता है। शेरनीके समान महान् शक्तिका सञ्चय प्रशंसनीय है, अभिवन्दनीय है, किन्तु अत्या-चारीके स्थानपर दीनोंको उसका शिकार बनाया जाना "शक्तः परेषां परपीडनाय''की स्किको स्मरण कराता है। वास्तविक अहिंसक ग्रहस्थ मजबूरीकी अवस्थामें विरोधी हिंसा करता है। ठीक शब्दोंमें ता यों कहना चाहिए कि उसे हिंसा करनी पड़ती है। प्राण-घात करनेमें उसे प्रसन्नता नहीं है, किन्तु वह करे क्या ? उसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे वह कण्टकका उन्मूलनकर न्यायकी प्रतिष्ठा स्थापित कर सके। व्याघीकी सर्वदा पशुओंकी हिंसन-वृत्ति मानवका पथ-प्रदर्शन नहीं कर सकती; कारण उसमें पशुताकी ओर आमंत्रण है। उसमें पशुत्रलके सद्भावके साथ-साथ पशु-वृत्तिका भी प्रदर्शन है। अतः शौर्यके नामपर अत्याचारीके चित्रको आदर्श अहिंसाधारीकी तस्वीर नहीं कहा जा सकता। वह चित्र अत्याचारी और स्वार्यी ( Tyrant and Selfish ) प्राणीका वर्णन करता है। आदर्श अहिंसक मानवका नहीं।

१, विशालभारत, सन् ४१।

स्व॰ रा॰ व॰ जिट्स जे॰ एक॰ जैनीने जैन-अहिंसाके विषयमें जो महत्त्वपूर्ण उद्गार प्रकट किए थे उनका अवतरण इतिहासक स्मिथ महा-श्या अपने भारतीय-इतिहासमें इस प्रकार देते हैं—"जैन आचार-शास्त्र सब अवस्था बाले व्यक्तियोंके लिए उपयोगी है। वे चाहे नरेश, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार अथवा कृषक हों, वह स्त्री-पुरुषकी प्रत्येक अवस्थाके लिए उपयोगी है। जितनी अधिक दयाछतासे बन सके अपना कर्चव्य पालन करों। सूत्र रूपमें यह जैन धर्मका मुख्य सिद्धान्त है।"

हिंसाका तृतीय भेद आरम्भी हिंसा कहा जाता है। जीवन-यात्राके लिए शरीररूपी गाड़ी चलानेके लिए उचित रीतिसे उसका भरण-पोषण करनेके लिए आहार-पान आदिके निमित्त होनेवाली हिंसा आरम्भी हिंसा है। गुद्ध भोजन-पानका आत्म-भावोंके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है; यह बात पहिले स्पष्ट की जा चुकी है। हितोपदेशमें हरिण पात्रके द्वारा गुद्ध-आहारके सम्बन्धमें एक महत्त्वपूर्ण पद्य आया है—

"स्वन्छन्दवनजातेन शाकेनापि प्रपूर्वते । सस्य दग्धोदश्स्यार्थे कः कुर्यात् पातकं महत्॥"

जन स्वच्छन्दरूपसे वनमें उत्पन्न वनस्पतिके द्वारा उदर-पोषण हो सकता है तब इस दग्ध-उदरके लिए कौन बड़ा पाप करे।

<sup>? &</sup>quot;A Jain will do nothing to hurt the feelings of another person, man, woman, or child; nor will he violate the principles of Jainism, Jain ethics are ment for men of all position-for kings, warriors, traders, artisans, agriculturists, and indeed for men and women in every walk of life. Do your duty and do it as humanely as you can—this, in brief is the primary principle of Jainism." V. Smith's History of India. p. 53.

जिनके प्राण रसना इन्द्रियमें बसते हैं, वे तो इन्द्रियके दास बन विना विवेकके राक्षस सदृश सर्वमक्षी बननेसे नहीं चूकते । मद्य, मासादि द्वारा शरीरका पोषण उनका ध्येय रहता है । अनेक प्रकारके व्यंजनादिसे जिह्वाको लांच सी देकर अधिक से-अधिक परिमाणमें भोज्य सामग्री उदरस्थ की जाती है । पशुजगत्के आहारपानमें भी कुछ मर्यादा रहती है, किन्तु भोगी मानव ऐसे पदार्थों तकको स्वाहा करनेसे नहीं चूकता, जिनका वर्णन सुन सास्विक प्रशृत्विवालोंको वेदना होती है ।

बौद्ध वाङ्मयमें, बुद्ध-देवके 'सूकर-मद्दव' मक्षणका उल्लेख पा 'शुकर का मांस बुद्धने खाया' यह अर्थ, माछूम होता है, चीन और जापानने हृदयङ्गम किया है। यदि ऐसान होता तो आज मांसभक्षणमें वे देश अन्य मांस-भक्षी देशोंसे आगे न बढ़ते। एक बार 'समाचार' पत्रोंमें बौद्ध जगत्के लोगोंके आहार-पानमें प्रकाश डालनेवाला लेख प्रकट हुआ था। उससे विदित होता था कि वे छोग आहारके नामपर किसी जीवको नहीं छोड़ते। सर्वभक्षी हैं, सर्पभक्षी भी हैं। कृत्रिम उगयोंसे मालन वस्तुओं में कीटादि उत्पन्न कर वे अपनी इच्छाको तृप्त करते हैं। प्रतीत होता है अपने धर्ममें आनन्दका अतिरेक अनुभव करनेवाले धर्मानन्दर्जा कोसम्बी ने यह सांचनेका कष्ट नहीं किया कि धर्मके प्रधान स्तम्भमें जीवनके शैथिल्यसे गतानुगतिक वृत्तिवाली जनताका क्या हाल होता है। बुद्ध जगत्की अमयांदित मांस-गृद्धता यह निर्णय निकालनेके लिए प्रेरित करती है, कि शाक्य मुनिके जीवनके साथ श्कर-मद्दव-श्कर मांसका दुर्माग्यसे सम्बन्ध रहा होगा। उसे देख चेलोंने अपनी प्रवृत्ति द्वारा गुरुको भी पीछे कर दिया । कोसम्बीर्जाको इसी प्रकाशमें जैनोंका आहार-पान और महावीरकी जीवन-चर्याका अध्ययन करना चाहिए था। कदाचित् 'कुक्कुडमंस, बहु अट्ठियं' का सम्बन्ध प्रक्षिप्त न होकर यदि वास्तवमें महावीरके साथ होता तथा उसका मांस-परक अर्थ रहता, तो बौद्घ जगत्के समान जैन जगत् भी आमित्र आहार द्वारा अहिंसा तत्त्वज्ञानकी सुन्दर समाधि बनाए बिना न रहता। बाह्य जाली प्रमाणोंकी निस्सारताका पता अन्तरङ्ग साक्षियोंके द्वारा न्यायविद्याके पण्डित आजकी चुस्त, चालाक अदालतोंमें लगाया करते हैं। उसी अन्तरङ्ग साक्षीके प्रकाशमें यह ज्ञात होता है कि बौद्धजगत्के समान हिंसन-प्रवृत्तिके पोषणिनिमित्त परम कार्षणिक महावीरके पुण्य जीवनमें बुद्ध-जीवनकी तरह आमिष आहारकी कल्पना की गई। किन्तु, जैन आचारशास्त्र, जैन अमणोंकी ही नहीं, यहस्थोंकी चर्याका मासके सिवा अन्य भी असात्त्विक शाकाहार तकसे असम्बन्ध रूप अन्तरङ्ग साक्षियों महावीर की अहिंसाको सूर्य प्रकाशके समान जगत्के समक्ष प्रकट करती हैं और मुमुक्षुको सम्यक् माग सुझाती हैं कि विश्वका हित पवित्र जीवनमें है।

श्रीयुत् गंगाधर रामचन्द्र साने बी० ए० ने 'भारतवर्षाचा मार्मिक इतिहास, लिखनेमें निष्पक्ष दृष्टिको मुला धर्मका विकृत चित्रण कर अपनी साम्प्रदायिक दृष्टिको परितृप्त करनेका प्रयत्न किया है। पानी छानकर पीनेसे क्या लाभ हैं, आज यन्त्र विद्याके विकाश होनेके कारण प्रत्येक विचारकके ध्यानमें आ जाते हैं। पानी छानकर पीनेसे अनेक जलस्थ जन्तु पेटमें पहुँचनेसे बच जाते हैं। जन्तुओंके रक्षणके साथ पीने वालेका भी रक्षण होता है। क्योंकि कई विचित्र रोग जैसे नहरुआ आदि अनछने पानीके ही दुष्परिणाम हैं। अत्यन्त सूक्ष्म जीवोंका छन्नेके द्वारा भी रक्षण सम्भव नहीं है, फिर भी माइकास कोप-अणवीक्षण यन्त्र-द्वारा इस बातका पता चलता है कि कितने जीवोंका एक साधारण सी प्रक्रियास रक्षण हो जाता है। मनुस्मृति सहश हिंसात्मक बलिके समर्थक शास्त्रमें भी निम्नलिखित क्लोक छनेजल प्रहणका समर्थक पाया जाता है:—

# ''दृष्टिपूर्तं न्यसेत्पादं वस्तपूरं जलं पिबेत् । सत्यपूरां वदेद् वाचं, मनःपूर्वं समाचरेत् ॥'' ६, ४६ ।

इससे कैनियोंके दया-धर्मरक्षक तत्त्वका पोषक छना पानी पीनेका उपहास करनेमें सानेजीका सयानापन सत्यके प्रकाशमें नहीं दीखता। जैन धर्ममें अहिंसाका सम्बन्ध उल प्रवृत्तिसे है जो मानसिक निर्मळता एवं आत्मीक स्वास्थ्यका संरक्षण करे। साधनाके पथमें मनुष्यका जैसा-जैसा विकास होता जाता है, वैसे-वैसे वह अपनी चर्या प्रवृत्तिको सान्विक प्रबोधक और संबर्धक बनाता है। जिन पदार्थींसे इन्द्रियोंकी लोखपता बढ़ती है, उच्च साधनाके पथमें उनका परिहार बताया गया है । भोजन-की पवित्रता जिस प्रकार उच्च साधकके छिए आवश्यक है, उसी प्रकार जल विषयक विशुद्धता भी लाभप्रद है। जैसे रोगी व्यक्तिको वैद्य उष्ण किए हुए जल देनेकी सलाह देता है क्योंकि वह पिपासाका वर्धक नहीं होता, दोषोंको शमन करता है, अग्निको प्रदीप्त करता है और क्या क्या लाभ देता है, यह छोटे-बड़े सभी वैद्य बतावेंगे। आत्माको स्वस्थ बनानेके छिए सावधान रहता है कि-शरीरं व्याधिमन्दिरं न बने और स्वास्थ्य सदन रहे, तो तपःसाधना, लोकहित, ब्रह्मचिन्तन आदिके कार्योंमें बाधा नहीं आएगी । अन्यथा रोगाक्रान्त होने पर

"कफ वार-पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते।" वाली समस्या आए बिना न रहेगी।

आत्मिनर्मलताके लिए शरीरका नीरोग रखना साधकके लिए इष्ट है। और शरीरकी स्वस्थताके लिए शुद्ध आहार पान वांछनीय है। इसलिए स्वाध्यवर्धक आहार पान पर दृष्टि रखना आत्मीक निर्मलताकी दृष्टिसे आवश्यक है। उष्ण जल तैयार करनेमें स्थूल दृष्टिसे जलस्थ जीवोंका तो ध्वंस होता ही है; साथ ही अग्नि आदिके निमित्तसे और भी जीवोंका घात होता है। किन्तु, इस द्रव्यहिंसाके होते हुए भी मानसिक निर्मलता, नीरोगता आदिकी दृष्टिसे उच साधकको गरम किया हुआ जल लेना आवश्यक बताया है। यदि बाह्य हिंसाके सिवाय मनःस्थिति-पर दृष्टि न डाली जाए तो संसारमें बड़ी विकट व्यवस्था हो जाएगी और तत्त्वज्ञानकी बड़ी उपहासास्पद स्थिति होगी । श्रमृतचन्द्र आचार्य-ने लिखा है, कि अहिंसाका तत्त्वज्ञान अतीव गहन है और इसके रहस्यको न समझनेवाले अज्ञोंके लिए सद्गुरु ही शरण हैं जिनको अने-कान्त विद्याके द्वारा प्रजोध प्राप्त होता है। प्राणघातको ही हिंसाकी कसौटी समझनेवाला, खेतमें कृषि कर्म करते हुए अपने इल द्वारा अगणित जीवोंको मृत्युके मुखमें पहुँचानेवाले किसानको बहुत बड़ा हिंसक समझेगा और प्रभातमें जगा हुआ मछली मारनेकी योजनामें तल्लीन किन्तु कारणविशेषसे मछली मारनेको न जा सकनेवाले मनस्ताप संयुक्त धीवरको द्यायद अहिंसक मानेगा । अहिंसक विद्याके प्रकाशमें किसान उतना अधिक दोषीं नहीं है जितना वह **धीवर**े हैं, किसानकी दृष्टि जीववधकी नहीं है, भले ही उसके कार्यसे जीवोंकी हिंसा होती हैं । इसके ठीक विपरीत घोवरकी स्थिति हैं । उसकी आत्मा आकण्ठ हिंसामें निमग्न है; यद्यपि वह एक भी मछर्छीको सन्ताप नहीं दे रहा है। अत एव यह स्वीकार करना होगा कि यथार्थ अहिंसाका उदय, अवस्थिति और विकास अन्तः करण वृत्तिपर निर्भर है। जिस बाह्य प्रवृत्तिसे उस निर्मेल वृत्तिका पाषण होता है, उसे अहिंसाका अङ्ग माना जाता है। जिससे निर्मलताका शोषण होता है, उस बाह्य वृत्तिको ( भले ही वह अहिंसात्मक दीखे ) निर्मलताका घातक होनेके कारण हिंसाका अङ्ग माना है।

१ व्नतोऽपि कर्षकादुच्चैः पापोऽब्नन्नपि धीवरः। —सागारधर्मामृत २. ८२।

देखो, रोगीके हितकी हिण्याला डॉक्टर आपरेशनमें असफलता वश यदि किसीका प्राणहरण कर देता है, तो उसे हिंसक नहीं माना जाता। हिंसाके परिणामके विना हिंसाका दोष नहीं लगता। कोई व्यक्ति अपने विरोधिक प्राणहरण करनेकी हिण्टसे उसपर बन्दूक छोड़ता है और दैववश निशाना चृकता है। ऐसी स्थितिमें भी वह व्यक्ति हिंसाका दोषी माना जाता है, क्योंकि उसके हिंसाके परिणाम थे। इसीलिए वह आजके न्यायालयमें भयंकर दण्डको प्राप्त करता है। इस प्रकाशमें भारतवर्षके धार्मिक इतिहासके लेखकका जैन-अहिंसा पर आक्षेप निर्मूल प्रमाणित होता है।

उद्योगी हिंसा वह है जो खेती, व्यागर आदि जीविकाके उचित उपायोंके करनेमें हो जाती है। प्राथमिक साधक बुद्धिपूर्वक किसी भी प्राणीका घात नहीं करता, किन्तु कार्य करनेमें हिंसा हो जाया करती है। इस हिंसा-अहिंसाकी भीमांसामें 'हिंसा करना' और 'हिंसा हो जाना' में अंतर है। हिंसा करनेमें बुद्धि और मनावृत्ति प्राणघातकी आर स्वेच्छा-पूर्वक जाती है, हिंसा हा जानेमें मनोवृत्ति प्राणघातकी नहीं है, किन्तु साधन तथा परिस्थितिविशेषवश प्राणघात हो जाता है। मुमुक्षु ऐसे व्यवसाय, वाणिज्यमें प्रवृत्ति करता है, जिनसे आत्मा मलिन नहीं होती, अतः कृर अथवा निन्दनीय व्यवसायमें नहीं लगता। न्याय तथा अहिंसा-का रक्षणपूर्वक अल्पलाममें भी वह सन्तुष्ट रहता है। वह जानता है कि शुद्ध तथा उचित उपायोंसे आवश्यकतापूरक संपत्ति मिलेगी, अधिक नहीं। वह सम्पत्तिके स्थानमें पुण्याचरणको बड़ी और सची सम्पत्ति मानता है। श्रात्मानुशासनमें लिखा है:—

१ अध्याय ७।

\*\*\*

### "शुद्धैर्धनैविवर्धन्ते सतामपि न संपदः। न हि स्वच्झाम्बुभिः पूर्णाः कदा चिदपि सिंधवः॥४५॥"

सत्पुरुषों तककी सम्पत्ति शुद्ध धनसे नहीं बढ़ती है। स्वच्छ जलसे कभी भी समुद्र नहीं भरा जा सकता।

एक कोट्यधीश प्रख्यात जैन व्यवसायी बन्धुने हमसे पूछा-'हमने दुग्धादिके प्रचार तथा पशुपालन निमित्त बहुतसे पशुओंका पालन किया है। जब पशु वृद्ध होनेपर दूध देना बिलकुल बन्द कर देते हैं, तब अन्य लोग तो उन निरूपयोगी पर्शुओं को कसाइयों को बेच खर्चेंसे मुक्त हो द्रव्यलाभ उठाते हैं किन्तु जैन होनेके कारण हम उनको न बेचकर उनका भरण-पोषण करते हैं, इससे प्रतिस्पर्धाके बाज़ारमें हम विदोष आर्थिक लाभसे वंचित रहते हैं। बताइये आपकी उद्योगी हिंसाकी परिधिके भीतर क्या हम उन असमर्थ पशुओंको बेच सकते हैं?" मैंने कहा-कभी नहीं। उन्हें बेचना क्रूरता, कृतघ्नता तथा स्वार्थपरता होगी। जैसे अपने कुटुम्बके माता, पिता आदि वृद्धजनोंके अर्थशास्त्रकी भाषामें निरुपयोगी होने पर भी नीतिशास्त्र तथा सौजन्य विद्याके उज्ज्वल प्रकाश-में दीन से दीन भी मनुष्य उनकी सेवा करते हुए उनकी विपत्तिकी अवस्थामें आराम पहुँचाता है, ऐसा हीं व्यवहार उदार तथा विशाल दृष्टि रख पशु जगत्के उपकारी प्राणियोंका रक्षण करना कर्तव्य है। बड़े बड़े व्यवसायी अन्य मार्गींसे धनसंचय करके यदि अपनी उदारता द्वारा पशुपालनमें प्रवृत्ति करें, तो अहिंसा धर्मकी रक्षाके साथ ही साथ राष्ट्रके स्वास्थ्य तथा शक्तिसंवर्धनमें भी विशेष सहायता प्राप्त हो ।

मनुष्यजीवन श्रेष्ठ और उज्ज्वल कार्योंके लिए है। जा दिग्श्रान्त प्राणी उसे अर्थ अर्जन करनेकी मशीन सोच थेन केन प्रकारेण सम्पत्ति संचयका साधन मानते हैं, वे अपने यथार्थ कल्याणसे विद्यत रहते हैं। विवेकी मानव अपने आदर्श रक्षणके लिए आपितकी परवाह नहीं करता। वह तो विपत्तियोंको आमंत्रण देता है और अपने आत्मबलकी परीक्षा लेता है। ऐसा अहिंसक शराब, हड्डी, चमड़ा, मछलीके तेल सदृश्च हिंसासे साक्षात् सम्बन्धित वस्तुओंके व्यवसाय द्वारा बड़ा धनी बन राज-प्रासाद खड़े करनेके स्थान पर ईमानदारी और करुणापूर्वक कमाई गई सूखी रोटीके टुकड़ोंको अपनी झोपड़ीमें बैठकर खाना पसंद करेगा। वह जानता है कि हिंसादि पापोंमें लगनेवाला व्यक्ति नरक तथा तिर्यञ्च पर्यायमें वचनातीत विपचियोंको भोगा करता है । अहिंसात्मक जीवनसे जो आनन्दनिर्झर आत्मामें बहता है उसका स्वप्नमें भी दर्शन हिंसकवृत्तिवालोंके पास नहीं होता। बाह्य पदार्थीके अभावमें तनिक भी कष्ट नहीं है, यदि आत्माके गस सद्विचार, लोकोपकार और पवि-त्रताकी अमूल्य सम्पत्ति है। मेवाङ्की स्वतंत्रताके लिए अपने राजसी ठाठको छोड़ वनचरींके समान घासकी रोटी तक खा जीवन व्यतीत करनेवाले क्षत्रिय-कुल-अवतंस महाराणा प्रतापकी आत्मामें जो शान्ति और शक्ति थी, क्या उसका शतांश भी अकबरके अधीन बन माल उड़ाते हुए मातृभूमिको पराधीन करनेमें उद्यत मानसिंहको प्राप्त था ? इसी दृष्टिसे अहिंसाकी साधनामें कुछ ऊपरी अड्चनें आवें भी ता कुतर्ककी ओटसे हिंसाकी ओर ग्रुकना लाभ-प्रद न होगा। जिस कार्यमें आत्माकी निर्मल वृत्तिका घात हो उससे सावधानीपूर्वक साधकको बचना चाहिए।

इस अहिंसात्मक जीवनके विषयमें लोगोंने अनेक भ्रान्त घारणाएँ बाँघ रखी हैं। कोई यह सुझाते हैं कि यदि आनन्दकी अवस्थामें किसी को मार डाला बाए, तो शान्तभावसे मरण करने वालेकी सद्गति होगी। वे लोग यह नहीं सोचते कि मरते समय क्षण-मात्रमें परिणामोंकी क्या से क्या गृति नहीं हो जाती। प्राण परित्याग करते समय होने वाली वेदनाको बेचारा प्राण लेनेवाला क्या समझे!

"जाके पांच न फटी विवाई, सो क्या जाने वीर पराई ।"

यह कथन पूर्णतया सत्य है।

कोई सोचते हैं दुखी प्राणीके प्राणींका अन्त कर देनेसे उसका दुख दूर हो जाता है। ऐसी ही प्रेरणासे अहिंसाके विशेष आराधक गांधीजीने अपने सायरमती आश्रममें एक रुग्ण गी-वत्सको इन्जेक्शन द्वारा यम-मन्दिर पहुँचाया था। अहिंसाके अधिकारी आचार्य अमृतचन्द्र स्वामी इस कृतिमें पूर्णतया हिंसाका सद्भाव वतलाते हैं। जीवन-लीला समाप्त करने वाला भ्रमवश अपनेको अहिंसक मानता है। वह नहीं सोचता कि जिस पूर्वसंचित पापकर्मके उदयसे प्राणी कष्टका अनुभव कर रहा है, प्राण लेनेसे उसकी वेदना कम नहीं होगी। उसके प्रकट होनेके साधनीं का अभाव हो जानेसे हमें उसकी यथार्थ अवस्थाका परिचय नहीं हो पाता । हाँ, प्राणघात करनेके समान यदि उस जीवके असाता देने वाले कर्मका भी नाश हो जाता, तो उस कार्यमें अहिंसाका सद्भाव स्वीकार किया जाता। पशुके साथ मनमाना व्यवहार इसलिए कर लिया जाता है कि-उनके पास अपने कष्टोंको व्यक्त करनेका समुचित साधन नहीं है । बछड़ेके समान मनुष्याकृतिधारी किसी व्यक्तिके प्रति पूर्वोक्त करणा का प्रदर्शन होता तो आधुनिक न्यायालय उसका उचित इलाज किए बिना न रहता।

यह भी कहा जाता है कि आँख बंदकर उन पशुओं आदिके प्राण लो, जो दूसरोंके प्राण लिया करते हैं। इस भ्रान्त दृष्टिके दोषको बताते हुए पं॰प्रवर श्राहाधरजी समझाते हैं कि इस प्रक्रियासे संसारमें चारों ओर हिंसाका दौर-दौरा हो जाएगा तथा अतिप्रसङ्ग नामका दोष आएगा। बड़े हिंसकींका मारने वाला उससे भी बड़ा हिंसक माना जाएगा और इस प्रकार वह भी हनन किया जानेका पात्र समझा जाएगा। हिंसक शरीर धारण करने मात्रसे ही हिंसात्मक प्रवृत्तिका प्रदर्शन किए विना उन्हें मार डालना विवेकशील मानवके लिए उचित नहीं कहा जा सकता। पश्च जगत्में भी कभी-कभी कोई विशिष्ट हिंसक-प्राणीकी आत्मामें अहिंसाकी एक झलक आ जाती है। जैसा पहिले बता दिया गया है कि मगवान् महावीर बननेवाले सिंहकी पर्यायमें उस जीवने अहिंसाकी चमत्कारिणी साधना आरम्भ कर दी थी। क्या बिना सोचे समझे उसके सिंह शरीरको देख उसे मृगादि मान लेना और उसके प्राणधातके लिए प्रवृत्ति करना उचित होगा? आचार्य गुणमहने उस सिंहके विषयमें यह लिखा है—'स्वार्थ मृगारि-मृगोंका शत्र इस शब्द विषयमें यह लिखा है—'स्वार्थ मृगारि-मृगोंका शत्र इस शब्द ने अपने यथार्थ अर्थका परित्याग कर दिया था—वह शब्द रूढिवश प्रचारमें आता था।

यह भी बात साधक सोचता हैं कि इस अनन्त संसारमें भ्रमण करता हुआ यह जीव आज सिंह, सर्पादि पर्यायमें है और अपनी पर्याय-दोषके कारण अहिंसात्मक वृत्तिको धारण नहीं कर सकता है, तो उसके जीवनकी समाप्ति कर देना कहाँ तक उचित हैं? क्योंकि हिंसन करना उन आत्म-विकासहीन पशुओं के समान मेरा धर्म नहीं है। जिस पशुकों में मारनेकी सोचता हूँ सम्भव है कि मेरे अत्यन्त स्नेही हितैषी जीवका ही उस पर्यायमें उत्पाद हुआ हो और दुर्भाग्यवश उस हतभाग्य-को मनुष्योंके द्वारा करूर मानी जानेवाली पर्यायमें जन्म मिला हो। ऐसे प्राणीके हनन करनेके विचारसे आत्मामें करूरताका शैतान अड्डा जमा लेता है। फिर उसमेंसे अहिंसात्मक वृत्ति दूर हो जाती है। अत एव

दयालु व्यक्तिको अधिक से-अधिक प्रयत्न प्राणरक्षाका करना चाहिए। कभी-कभी बन्मान्तर हिंसित जीव अच्छा बदला भी लेता है, यह नहीं भूलना चाहिए।

अहिंसाके नामपर एक बड़ी विचित्र घारणा सर्वभक्षी चीन, जापान आदि देशों में पाई जाती है। अहिंसाका विनोदमय प्रदर्शन देख लाहौर- के प्रो० दॉ॰ रघुवीर, एम॰ ए॰, पी॰ एच॰ डी॰ ने "जापानमें बुद्ध- अहिंसा-सिद्धान्तका परिपालन" शीर्षक लेखमें बताया या कि जापानी लोग चेरी नामक वृक्षकी लकड़ियोंको खुदाईके काममें लाते हैं इसलिए टोकियोमें उनकी आत्माकी शान्तिके लिए प्रार्थना की जाती है। दूरी हुई पुतलियों तथा सुइयोंमें आत्माका सद्भाव स्वीकार करके उनकी शान्ति निमित्त बुद्धदेवसे अभ्यर्थना की जाती है। जिन-जिन जानवरांको जापानी लोग खा जाते हैं उनकी शान्तिनिमित्त वे प्रार्थना करते हैं।

Prof. Raghuvira, M. A., Ph. D., D. Lit.'s article 'The Practice of the Buddhist tenets of Ahimsa in Japan' in Modern Review, Feb. 1938 p. 165.

Realism and middle years of Japan the monks, nuns and a few pious men and women practised vegetarianism, but it is so superficial that at the mere thought of the West, it disappeared rapidly. Formerly a nation of fish-eaters, it is now equally proud of being beef and pock eaters. Even the pious, whether among the clergy or the laity, relish without any compunction forbidden meat. But it should not be understood that the idea has altogether been become extinct. In recent years it has taken a new form that of memorial services. 1. Wood print engravers guild holds memorial services in honour of the spirit of the countless cherry trees.....mass for silkworms.....spirits of fish....service for the broken dolls & broken needles, the needles being regarded as living being."

इस पद्धतिसे वे अपनेको पिवत्र और ग्रद्ध समझने लगते हैं। यह पिर-ताप वाणीके स्थानमें तथा दम्भके बदलेमें यदि सत्यसे समन्वित होकर हृदयसे उदित होता तो जापानियोंके जीवनमें 'अहिंसा परमो धर्मः'का जागरण हुए बिना न रहता।

आज जो विश्वमें विपत्ति और संकटका नग्न नर्तन दिखाई पड़ रहा है, उसका यथार्थ कारण यही है कि लोगोंमें 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना प्रसुप्त हो गई है, और उसके स्थानपर स्वार्थसाधनकी जघन्य एवं संकीर्ण दृष्टि जाग्रत हो उठी है। शुभचन्द्र आचार्य ज्ञानार्णवमें बताते हैं—

#### "यत्किञ्चत्संसारे शरीरिणां दुःखशोकभयबीजम् । दौर्भाग्यादि समस्तं विद्वसासम्भवं ज्ञेंयम् ॥" पृ० १२० ।

इस संसारमें जीवोंके दुःख, शोक, भयके बीजस्वरूप दुर्भाग्य आदिका दर्शन होता है, वह सब हिंसासे उत्पन्न समझना चाहिए। एक कविने कितना सुन्दर कहा है—

"Whoever places in man's path a snare, Himself will in the sequel stumble there.

Joys fruit upon the branch of kindness grows
Who sows the bramble, will not pluck the rose."
जो दूसरेके मार्गमें जाल बिछाता है, वह स्वयं अन्तमें गिरेगा । करणाकी शाखामें आनन्दके फल लगते हैं। जो काँटा बोता है वह गुलाबको
नहीं पावेगा।

## समन्वयका मार्ग-स्याद्वाद

साधकके लिए जिस प्रकार पुण्य-जीवन और पवित्र प्रवृत्तियोंकी आवश्यकता है, उसी प्रकार हृदयसे सत्यका भी निकटतम परिचय होना आवश्यक है। मनुष्यकी मर्यादित शक्तियाँ हैं। पदार्थींके परिज्ञानके साधन भी सदा सर्वथा सर्वत्र सबको एक ही रूपमें पदार्थींका परिचय नहीं कराते । एक वृक्ष समीपवर्ती व्यक्तिको पुष्प-पत्रादि-प्रपूरित प्रतीत होता है, तो दूरवर्तीको उसका एक विलक्षण आकार दीखता है। पर्वतके समीप आनेपर वह हमें दुर्गम और भीषण माल्म पड़ता है, किन्तु दूरस्थ व्यक्तिको वह रम्य प्रतीत होता है--दूरस्थाः भूधराः रम्याः' । इसी प्रकार विश्वके पदार्थीके विषयमें हम लोग अपने-अपने अनुभव और अध्ययन-का विश्लेषण करें, तो एक ही वस्तुके भिन्न-भिन्न प्रकारके अनुभव मिलेंगे; जिनको अकाट्य होनेके कारण सदोष या भ्रम-पूर्ण नहीं कहा जा सकता। एक 'संखिया' नामक पदार्थके विषयमें विचार कीजिए । साधारण जनता उसे विष रूपसे जानती है, किन्तु, वैद्य उसका भयङ्कर रोग निवारणमें सदा प्रयोग करते हैं । इनलिए जनताकी दृष्टिसे उसे मारक कहा जाता है और वैद्योंकी दृष्टिसे लाभ-प्रद होनेके कारण उसका सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाता है।

इसी प्रकार वस्तुओं के विषयमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी दृष्टियाँ सुनी जाती हैं और अनुभवमें भी आती हैं। इन दृष्टियों पर गम्भीर विचार न कर कूप-मण्डूकवत् सङ्कीर्ण भावसे अपनेको ही यथार्थ समझ विरोधी दृष्टिको एकान्त असत्य मान बैटते हैं। दूसरा भी इनका अनुकरण करता है। ऐसे सङ्कीर्ण विचार वालों के संयोगसे जो संघर्ष होता है उसे देख साधारण तो क्या बड़े-बड़े साधुचेतस्क व्यक्ति भी सत्य-समीक्षणसे दूर हो

परोपकारी जीवनमें प्रवृत्ति करनेकी प्रेरणा कर चुप हो जाते हैं। और, यह कहने लगते हैं—सत्य उलझनकी वस्तु है। उसे अनन्त कालतक सुलझाते जाओगे तो भी उलझन जैसीकी तैसी गोरख-धन्धेके रूपमें बनी रहेगी। इसलिए थोड़ेसे अमूल्य मानव-जीवनको प्रेमके साथ व्यतीत करना चाहिए। इस हिंग्टवाले बुद्धिके धनी होते हैं, तो यह शिक्षा देते हैं—

## "कोई कहें कछ है नहीं, कोई कहे कछ है। है औ नहींके बीचमें, जो कुछ है सो है॥"

साधारण जनताकी इस विषयमें उपेक्षा दृष्टिको व्यक्त करते हुए कवि अकबरने कहा है—

#### "मज़हबी बहस मैंने की हो नहीं फालत् अक्ल मुम्में थी ही नहीं।"

ऐसी धारणावाले जिस मार्गमें लगे हुए चले जारहे हैं, उसमें तिनक भी परिवर्तनको वे तैयार नहीं होते। कारण, अपने पक्षको एकान्त सत्य समझते रहनेसे सत्य-सिन्धुके सर्वांगीण परिचयके सौभाग्यसे वे विज्ञ्चत रहते हैं। एक बार एक विश्वधर्म सम्मेलनमें मुझे सिम्मिलित होनेका सुयोग मिला। बौद्धधर्मका प्रतिनिधित्व करनेवाले दर्शन-शास्त्रके आचार्य एक डॉक्टर महानुभावने कहा था कि—बुद्ध-देवने प्रपञ्चके विषयमें सत्य समीक्षणकी हिण्टमें अपने भक्तींका काल-क्षेप करना उचित नहीं समझकर लोक-सेवा, प्रेम, धर्म-प्रचार आदिको जीवनोपयोगी कहा। इसिलए डाक्टर महाशयको हिण्टमें दार्शनिकताका मार्ग कण्टक-मय और मृग-मरीचिकाका रास्ता था। उस समय जैन-धर्मकी समन्वयकारी हिण्ट पर प्रकाश डालनेकी चिन्तनामें मैं निमग्न था। जैन धर्मके अपने भाषणके प्रारम्भमें मैंने बौद्ध प्रतिनिधिके प्रभावको ध्यानमें रखते हुएकहा-

कि-चार्वाकने तो पूर्वोक्त दृष्टिसे भी आगे बढ़ लोकोपयोगी आकर्षक युक्ति द्वारा विश्वकी समीक्षाको बाल पेकि निकाल वेळ जैसी सारहीन समस्या समझाया । देखिए वह क्या कहता है—तर्कके सहारे सत्यको देखना चोहो तो वह हमारा ठीक मार्ग-दर्शन नहीं करता। जिस प्रकार तर्क एक पक्षके औचित्यको बतानेवाली सामग्री उपस्थित करता है उसी प्रकार अन्य पक्षको उचित बताने वाली सामग्रीकी भी कमी नहीं है। शास्त्रोंके प्रमाण भी परस्पर विचित्रताओंसे परिपूर्ण हैं। एक ज्ञानी पुरुषः की लिखी बात प्रमाणिक मानें और दूसरेकी नहीं. यह सलाह ठीक नहीं जँचती। धर्मका स्वरूप मनुष्यकी बुद्धि के परे है। वह है अथवा नहीं, नहीं कह सकते। गड़रियेके नेतृत्वमें जिस प्रकार भेड़ोंका झुण्ड रहा करता है उसी **प्र**कार प्रभावशाली पुरुष अपने-अपने पन्थका नेता बन लोगोंको अपनी ओर खींच लेताहै। इस इध्टिसे तो मानव-जीवनकी जो विरोप-शक्ति तर्कणा है, वह बिल्कुल अकार्यकारी हो जाती है। ऐसी निविद-निराद्याकी अवस्थामें भी जैनधर्मका अनेकान्तवाद अथवा स्याद्वाद नामका वैज्ञानिक उपाय पर्याप्त प्रकाश तथा स्फर्ति प्रदान करता है।

सत्यका स्वरूप समझनेमें डरकी कोई बात ही नहीं है। भ्रम, असामर्थ्य अथवा मानसिक दुर्बछताके कारण कोई बड़ा सन्त बन और कोई दार्शनिकके रूपमें आ हमें रस्सीको साँप बता डराता है। स्यादाद विद्याके प्रकाशमें साधक तत्काछ जान छेता है कि यह सर्प नहीं रस्सी है— इससे डरनेका कोई कारण नहीं है।

पुरातनकालमें जब साम्प्रदायिकताका नशा गहरा था, तब इस स्याद्वाद-सिद्धान्तकी विकृत रूप-रेखा प्रदर्शित कर किन्हीं-किन्हीं नामाङ्कित धर्माचार्योंने इसके विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया और उस सामग्रीके

प्रति 'बाबावाक्यं प्रमाणम्'की आस्था रखनेवाला आज भी सत्यके प्रकाशसे अपनेको वंचित करता है । आनन्दकी बात है कि इस युगमें साम्प्र-दायिकताका भृत वैज्ञानिक दृष्टिके प्रकाशमें उतरा. इसलिए स्याद्वादकी गुण-गाथा बड़े-बड़े विशेषज्ञ गाने लगे। जर्मन विद्वान् **प्रो० हर्मन** जेकोबीने लिखा है—"जैनधर्मके सिद्धान्त प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान और धार्मिक पद्धतिके अभ्यासियोंके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। स्याद्वादसे सर्व सत्य विचारींका द्वार खुल जाता है ।" इण्डिया आफिस लन्दनके प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष **डॉ॰ शाम**सके उद्गार बड़े महत्त्वपूर्ण हैं—"न्यायशास्त्रमें जैन न्यायका स्थान बहुत ऊँचा है। स्याद्वादका स्थान बड़ा गम्भीर है। वह वस्तुओंकी भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंपर अच्छा प्रकाश डालता है।" भारतीय विद्वानोंमें निष्पक्ष आलोचक स्व० पिंडत महावीरप्रसादजी द्विवेदीकी आलोचना अधिक उद्बोधक है—"प्राचीन ढरें के हिन्दू-धर्मावलम्बी बड़े-बड़े शास्त्रीतक अब भी नहीं जानते कि जैनियोंका 'स्याद्वाद' किस चिड़ियाका नाम है। धन्यवाद है जर्मनी, फ्रांस और इङ्गलैण्डके कुछ विद्यानुरागी विशेषज्ञींको जिनकी कृपासे इस धर्मके अनुयायियोंके कीर्ति-कलापकी खोज की और भारतवर्षके इतरज्नों का ध्यान आकृष्ट हुआ। यदि ये विदेशी विद्वान् जैनोंके धर्मग्रन्थोंकी आलोचना न करते, उनके प्राचीन लेखकोंकी महत्ता प्रकट न करते तो हमलोग शायद आज भी पूर्ववत् अज्ञानके अन्धकारमें ही डूबते रहते।"

गांधीर्जाने लिखा है ''जिस प्रकार स्थाद्वादको मैं जानता हूँ, उसी प्रकार मैं उसे मानता हूँ। मुझे यानेकान्त बड़ा प्रिय है.''

श्रीयुत महामहोपाध्याय सत्य सग्मदायाचार्य पं स्वामी रामिमञ्जी शास्त्रीने लिखा है कि—"स्याद्वाद जैन धर्मका एक अमेद्य किला है, जिसके अन्दर प्रतिवादियोंके मायामय गोले प्रवेश नहीं कर सकते।" अब हमें देखना है कि यह स्याद्वाद क्या है जो शान्त गम्भीर और असाम्प्रदायिकोंकी आत्माके लिए पर्याप्त भोजन प्रदान करता है। 'स्यात' शब्दका कथि खित्-िकेसी हिष्टसे (from some point of view) अर्थका बोधक है। 'वाद' शब्द कथनको बताता है। इसका भाव यह है कि वस्तु किसी हिष्टसे इस प्रकार है, किसी हिष्टसे दूसरी प्रकार है। इस तरह वस्तुके अनेक धर्मों-गुणोंको हिष्टमें गौण बनाते हुए गुण-विशेषको प्रमुख बना प्रतिपादन करना स्याद्वाद है। स्वामी समन्तभद्व कहते हैं—

''स्याद्वादः सर्वथैकान्तःयागात् किंतृत्तचिद्विधिः ।''

---आसमीमांसा १०४।

लधीयस्त्रयमें अक्लक्करेव लिखते हैं— "अनेकान्तास्मकार्थकथनं स्याद्वादः" — अनेकान्तात्मक-अनेक धर्म-विशिष्ट वस्तुका कथन करना स्याद्वाद है।" कथनके साथ स्यात् शब्दका प्रयोग करनेसे सर्वथा एकान्त हिंदिका परिहार हो जाता है। स्याद्वादमें वस्तुके अनेक धर्मोंका कथन होनेके कारण उसे अनेकधर्मवाद अथवा अनेकान्तवाद कहते हैं। जब अनन्त धर्मोंपर दृष्टि रहती है तब उसे सकलादेश—परिपूर्ण दृष्टि कहते हैं। जब एक धर्मको प्रधान बना शेष धर्मोंको गौण बना दिया जाता है तब उसे विकलादेश-अपूर्ण दृष्टि कहते हैं। विकलादेशको नय-दृष्टि और सकलादेशको प्रमाण-दृष्टि कहते हैं। जीवमें शान, दर्शन, सुख, शक्ति आदि अनन्त गुण विद्यमान हैं। जब प्रतिपादककी विवक्षा-दृष्टि अनन्त गुणोंपर केन्द्रित रहती है तब स्यात् शब्दके साथ 'जीव' पदका प्रयोग उसके अनन्त धर्मोंको सूचित करता

१ ''उपयोगी श्रुतस्य द्वी स्यादादनयसंत्रिती । स्यादादः सकलादेशः नयो विष्कलसंकथा ॥६२॥'' —कघीयस्त्रय ।

है। इसिलिए अक्खह स्वामीने लिखा है—'स्यात् जीव एव' ऐसा कथन होनेपर 'स्यात्' शब्द अनेकान्त-अनेक धर्मपुञ्जको विषय करता है। 'स्यात् अस्ति जीव एव' इस वाक्यमें 'स्यात्' शब्द जीवके अस्तित्व गुणको प्रधानतासे बताता है। इस प्रकार स्यात् शब्द द्वारा अनेकान्त और सम्यक् एकान्तका बोध होता है।

वस्तुके अनन्त धर्मोंका जिन एकान्तियोंको पता नहीं है, वे स्याद्वाद विद्याका प्रतिपादन करनेमें समर्थ न हो सके । भगवान् ऋषमदेवसे लेकर महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थं इरोंने श्रेष्ठ साधनाके फलस्वरूप सर्वज्ञताके सूर्यको प्राप्त धिया और उसके प्रकाशमें स्याद्वाद विद्याका परिचय पाया । इसीलिए अक्ल इ देवने लधीयस्त्रय प्रनथके प्रमाण प्रवेश प्रकरणके प्रारम्भमें तीर्थं इरोंको पुनः पुनः स्वात्मोपलिब्धके लिए प्रणाम करते समय 'स्याद्वादी' शब्दसे समलङ्कृत किया है । कितना भावपूर्ण मङ्गल हलोक है—

## "धर्मतीर्थंकरेभ्योऽस्तु स्याद्वादिभ्यो नमो नमः । ऋषभादि-महावीरान्तेभ्यः स्वास्मोरळङ्ये ॥"

आत्माकी सर्वेशतापर तार्किक दृष्टिसे पहिले प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ हम बौद्धोंके अत्यन्त मान्य ग्रन्थ मिन्झिम निकाय (भाग १, १० ९२-९३) का निम्निलिखित प्रमाण उपस्थित करते हैं, जिससे जैन धर्मेके प्रबल प्रतिद्वंदी बौद्ध साहित्य द्वारा भगवान् महावीरकी सर्वज्ञताकी मान्यतापर प्रकाश पड़ता है। पुरातन बौद्ध पाली वाङ्मयमें भगवान् महावीर और जैन संस्कृतिके विरुद्ध काफी असंयत तथा रोषपूर्ण उद्गार अनेक स्थलोंपर व्यक्त किए गए हैं। भगवान् महावीरके समकालीन

१ "स्याज्जीत एव इत्युक्ते Sनेकान्तविषयः स्याच्छब्दः । 'स्यादस्त्येव जीवः' इत्युक्ते एकान्तविषयः स्याच्छब्दः ।''—रुधी० ए० २१ ।

साहित्यमें निर्प्रन्थ ज्ञात-पुत्र महावीरको सर्वज्ञ और सर्वदर्शी तथा परिपूर्ण ज्ञान, दर्शनके ज्ञातापनेकी मान्यताका उल्लेख अत्यधिक प्रभावपूर्ण साक्षी माना जाना चाहिए। पालीमें शब्द ये हैं—

"निगण्ठो, आवुसो, नाथपुत्तो सन्वज्ञु, सन्वद्रसावो अपिसेसं आग्र-दस्सनं परिजानाति ।" ( म॰ नि॰. भाग १, पृ॰ ९१-९३:  $P.\ T.\ S.$  )

वाणीके द्वारा एक साथ परिपूर्ण सत्यका प्रतिपादन करना सम्भव नहीं है, इसलिए जिस धर्म या जिन धर्मोंका वर्णन किया जाए वे प्रधान हो जाते हैं और अन्य गौण बन जाते हैं। एकान्त हिण्टमें अन्य गौण धर्मोंको वस्तुसे प्रथक् कर उन्हें अस्तित्वहीन बना दिया जाता है इसलिए मिथ्या एकान्त हिण्टके द्वारा सत्यका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अनेकान्त विद्याके प्रकाण्ड आचार्य श्रमृतचन्द्र कहते हैं — जिस प्रकार दिध मन्थन कर मक्खन निकालनेवाली ग्वालिन अपने एक हाथसे रस्तीके एक छोरको सामने खींवती है, तो उसी समय वह दूसरे हाथके छोरको शिथल कर पीछे पहुँचा देती है, पर छोड़ती नहीं है, पश्चात् पीछे गये हुए छोरको मुख्य बना रस्तीके दूसरे भागको पीछे ले जाती है। इस प्रकार आकर्षण और शिथिलीकरण कियाओं द्वारा दिधमेंसे सारभूत तत्त्वको प्राप्त करती है। अनेकान्त विद्या एक हिण्टको मुख्य बनाती है और अन्यको गौण करती है। इस प्रक्रियाके द्वारा वह तत्त्वज्ञान रूप अमृतको प्राप्त करती है।

पहिले संखियाको जन साधारणकी भाषामें प्राण-घातक बताया था, वैद्यराजकी दृष्टिमें उसे उसके विपरीत प्राण-रक्षक कहा था। इन परस्पर

 <sup>&</sup>quot;एकेनाकर्षन्ती श्रूथयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेग ।
 अन्तेन जयित जैनी नीतिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी ॥"—पुरुषार्थसिध्युपाय, २२५

विरोधी प्रतीत होने वाले वक्तव्योंमें विरोध इस प्रकार दूर किया जा सकता है कि यदि मनमानी मात्रामें बिना योग्य अनुपानके वह खाया जाय तो प्राण-रक्षण नहीं होगा किन्तु चतुर-चिकित्सकके तत्त्वावधानमें यथाविधि सेवन करनेपर वही रोग-निवारक होगा । इसलिए उसे एक हिंछसे प्राणरक्षक कहना ठीक है । दूसरी दृष्टिसे प्राणधातक कहना भी सत्यकी मर्यादाके भीतर है।

एक तीन इञ्च लम्बी रेखा खिची है। उसे हम न तो छोटी कह सकते हैं और न बड़ी। उसका छोटापन अथवा लम्बापन सापेक्ष (Relative) है। पांच इञ्चवाली रेखा ऊपर खींचने पर वह लघु कही जाती है और दो इञ्च मानवाली दूसरी रेखाकी अपेक्षा वह बड़ी कही जाती है। इसी प्रकार वस्तुके स्वरूपके विषयमें साधकका पता लगेगा कि समन्वयकारी परस्परमें मैत्री रखनेवाली हिण्टियोंसे वस्तुका स्वरूप ठीक रीतिसे हृदय-प्राही हो जाता है। यह स्याद्वाद हमारे नित्य व्यवहारकी वस्तु है। इसकी उपादेयता स्वीकार किए बिना हमारा लोक-व्यवहार एक क्षण भी नहीं बन सकता।

श्राचार्य हेमचन्द्रने बताया है, कि स्यादादका सिक्का सम्पूर्ण विश्व में चलता है। इसकी मर्यादाके बाहर कोई भी वस्तु नहीं रह सकती। छोटेसे दीपकसे लेकर विशाल आकाश पर्यन्त सभी वस्तुएँ किसी दृष्टिसे नित्य और किसी दृष्टिसे अनित्य रूप अनेकान्त मुद्रासे अङ्कित हैं—

"आदीपमान्योम समस्वभावं स्याहाद्युद्धानितभेदि वस्तु । तक्कित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वदाज्ञाद्विषतां प्रकापाः ॥"

---अन्ययोगस्य० |

लोक-व्यवहारमें हम देखते हैं एक व्यक्ति अपने पिताकी हिष्टिसे पुत्र कहलाता है, वही व्यक्ति जो पुत्र कहलाता है भानजेकी अपेक्षा मामा, पुत्रकी दृष्टिसे पिता भी कहलाता है; इस प्रकार देखनेसे प्रतीत होता है कि पुत्रपना, पितापना, मामापना आदि विशेषताएँ परस्पर जुदी- जुदी हैं किन्तु उनका एक व्यक्तिमें भिन्न दृष्टियों की अपेक्षा बिना विरोधके सुन्दर समन्वय पाया जाता है। इसी प्रकार पदार्थों के विषयमें भी सापेक्षताकी दृष्टिसे अविरोधी तत्त्व प्राप्त होता है। वैज्ञानिक श्रान्स्टाइनने अपने सापेक्षतावाद सिद्धान्त (theory of relativity) द्वारा स्याद्वाद दृष्टिका ही समर्थन किया है।

वस्तुके अस्तित्व गुणको प्रधान माननेपर सद्भाव स्चक्टिष्टि समक्ष आती है और जब प्रतिषेध्य-निषेध किए जानेवाले धर्म मुख्य होते हैं, तब नास्ति नामक द्वितीय दृष्टि उदित होती है। वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी दृष्टिसे सत्स्वरूप है, वही वस्तु अन्य पदार्थोंकी अपेक्षा नास्ति रूप होती है। हाथी अपने स्वरूपकी अपेक्षा सद्भाव रूप है लेकिन हाथीसे भिन्न ऊँट, घोड़ा आदि गजसे भिन्न वस्तुओंकी अपेक्षा हाथी असद्भावात्मक होता है। यदि स्वरूपकी अपेक्षा हाथीके सद्भावके समान पररूपकी भी अपेक्षा हाथीका सद्भाव हो तो हाथी, ऊँट, घोड़े आदिमें कोई अन्तर न होगा। इसी प्रकार यदि ऊँट आदि हाथीसे मिन्न पदार्थोंकी अपेक्षा जैसे गजको असद्भावनास्ति रूप कहते हैं उसी प्रकार स्वरूपकी अपेक्षा भी यदि गज नास्ति रूप हो जाए तो हाथीका सद्भाव नहीं रहेगा।

ैतत्त्वार्थ राजवार्तिकमें आचार्य श्रव्रुक्ट्यवने बताया है कि न्वस्तुका वस्तुत्व इसीमें है कि वह अपने स्वरूपको ग्रहण करे और परकी अपेक्षा अभाव रूप हो। इन विधि और निषेधरूप दिन्दयोंको अस्ति और नास्ति नामक दो मिन्न धम्मों द्वारा बताया है।

१ "स्वपरात्मोपादानापोह्रनव्यवस्थापाय हि वस्तुनो वस्तुत्वम् ।" पृ० २४

इस विषयको समझानेके लिए न्याय-शास्त्रमें एक उदाहरण दिया जाता है कि दिध स्वरूपकी अपेक्षा दिध है, यदि वह दिधि भिन्न ऊँटकी अपेक्षा भी दिध हो तो जिसतरह 'दिध खाओ' कहनेपर व्यक्ति दिश्ती ओर जाता है उसी प्रकार उपर्युक्त वाक्य सुनकर उसे ॐटकी ओर दौड़ना था। किन्तु इस प्रकारका क्रम नहीं देखा जाता। इससे यह निष्कर्ष न्यायोपाच है कि वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिरूप है और पररूपकी अपेक्षा नास्तिरूप। इस रहस्यको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखनेवाले बौद्ध-आचार्य धर्मकीर्तिकी कटु आलोचनाका उपहासपूर्ण भाषा द्वारा निराकरण करते हुए अक्टल्इदेव कहते हैं—बुद्धदेव अपने पूर्वभवमें एकबार मृग रह चुके हैं। वास्तवमें अनेकान्त विद्याके प्रकाशमें जीवकी मृग पर्याय और सुगत पर्याय पृथक् हैं। मृगपर्यायमें सुगत पर्यायका अभाव है और सुगत पर्याय पृथक् हैं। मृगपर्यायमें सुगत पर्यायका अभाव है। यदि उनका परस्पर में अभाव न माना जाए तो निम्न प्रकार उपहासपूर्ण अवस्था प्राप्त होगी।—

'सुगतोऽपि मृगो जातो मृगोऽपि सुगतः स्मृतः। तथापि सुगतो वन्द्यो मृगः खाद्यो यथेष्यते ॥ ३७३॥ तथा वस्तुवळादेव भेदाभेदवयवस्थितः। चोदितो दिध खादेति किमुष्ट्रमभिधावति १॥ ३७४॥"

**—**न्यायविनिश्चय

सुगत भी मृग हुए थे और मृग भी सुगत हुआ (इनमें यदि परस्पर भिन्नता न हो तो मृगके समान सुगतको भक्ष्यको मानना होगा अथवा सुगतके समान मृगको भी वन्दनीय कहना होगा) फिर भी सुगतको जिस प्रकार तुम वन्द्य और मृगको खाद्य मानते हो, उसी

प्रकार वस्तुस्वभावके बलसे भेद-अभेदकी व्यवस्था होती है। इसलिए 'दही खाओ' कहनेपर ऊँटकी ओर क्यों दौड़ा जाए ?

इस कथनका सार यह है कि, यदि दिधमें ऊँटका सदाव होता अर्थात् दिध अपने स्वरूपमें अस्तिरूप रहते हुए भी ऊँट आदिकी अपेक्षासे भी अस्तिरूप होता, तो दहीं के समान ऊँटको खानेकी आर प्रमृत्ति होती; किन्तु ऐसा नहीं हैं। इसी हिण्टको सुगतके उदाहरण द्वारा परिहासपूर्ण शैलीसे धर्मकीर्तिको संतुष्ट किया है। आजके युगमें यह पद्धति प्रिय न लगेगी। किन्तु धर्मकीर्ति और उनकी सहश शैलीवाले बौद्ध विद्वानोंने जिस ढंगसे अनेकान्त तत्त्वज्ञानपर क्रूर प्रहार किया है उसे हिण्टपथमें रखते हुए तार्किक अक्लइका परिहास अक्लइ ज्ञात होता है। क्या राहुङजी अकलइकी आलोचनाके प्रकाशमें यह बात देखनेका प्रयत्न करेंगे कि दिग्नाग आदि इल प्रतिभाशाली बौद्धान्यामें द्वारा सभी विषय चित्रत होनेके कारण उन्लिङट नहीं हैं। समन्तमद्र अकलइ प्रभाचन्द्र प्रभृति प्रभावक जैन तर्किकोंने समीक्षकोंको विपुल मौलिक मधुर जीवनदात्री भोज्य सामग्री प्रस्तुत की है। वि

जिस प्रकार स्वरूप-चतुष्टय (स्व-द्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्व-काल और स्व-भाव) की अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप है और परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति-रूप है उसीप्रकार वस्तु उपर्युक्त अस्ति-नास्ति धर्मोंको एक साथ कथन करनेकी वाणीकी असमर्थतावश अवक्तव्य-अनिर्वचनीयरूप भी कही गई है। इस विषयमें एकान्तवादी वस्तुको सर्वथा अनिर्वचनीय शब्दके द्वारा अनिर्वचनीय कहते हुए परिहासपूर्ण अवस्थाको उत्पन्न करते हैं। इसी कारण स्वासी समन्तभद्दने आप्तमीमासामें लिखा है—

१ 'दर्शन दिग्दर्शन' पुस्तकमें धर्मकीर्ति परिचयके जैन धर्मपर आक्षेपकी समीक्षा।

"ब्रवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते ।"—्रह्लोक १३ ।

अवाच्यता रूप एकान्त माननेपर वस्तु अवाच्य रूप है—
अनिर्वचनीय है, यह कथन सङ्गत नहीं है। तार्किक ध्यानमें यह बात
तिनकमें आ जाएगी, कि जब अनिर्वचनीय शब्दके द्वारा वस्तुका प्रतिपादन किया जाता है तब उसे सर्वथा अनिर्वचनीय कैसे कह सकते हैं।

तत्त्रको एकान्ततः अनिर्वचनीय माना जाए, तो किस प्रकार दूसरेको उसका बोध कराया जाएगा । क्या मात्र अपने ज्ञानसे वाणीकी सहायता पाए विनाँ अन्यको ज्ञान कराया जा सकेगा ? इसलिए उसे कथ-ञ्चित् अनिर्वचनीय कहना होगा। पदार्थकी स्थूल पर्यायं राब्दोंके द्वारा कहने सुननेमें आती ही हैं। सत्त्व और असत्त्व, भाव और अभाव, विधि और प्रतिषेध तथा एक और अनेक रूप तत्त्वका एक समयमें प्रतिपादन शब्दोंकी शक्तिके परे होनेसे कथिबचत् अनिर्वचनीय धर्मका सद्भाव स्वीकार करना पड़ता है। इन तीन अर्थात् स्यात् अस्ति, स्यात्-नास्ति, स्यात् अवक्तव्यके संयोगसे चार और दृष्टियों-भङ्गों का उदय होता है–(१) अस्ति-नास्ति, (२) अस्ति अवक्तव्य, (३) नास्ति अवक्तव्य (४) अस्ति-नास्ति अवक्तव्य । इन चार भंगोंका स्पष्टी-करण इस भाँति जानना चाहिए। अस्तित्व और नास्तित्वको क्रमपूर्वक ग्रहण करनेसे 'अस्ति-नास्ति,' अस्तित्वके साथ ही उभय धर्मीको ग्रहण करनेवाली दृष्टि समक्ष रखनेसे 'अस्ति-अवक्तव्य' नास्तित्वके साथ अवक्तव्य दृष्टिकी योजनासे 'नास्ति-अवक्तव्य' तथा अस्ति नास्तिके साथ अवक्तव्यकी योजना द्वारा 'अस्तिनास्ति अवक्तव्य' भङ्क बनता है। इन सात भङ्गोंको सप्तभङ्गी-न्यायके नामसे कहते हैं।

गणित-शास्त्रके 'Law of permutation and combination' नियमानुसार अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य इन तीन भङ्गींसे

चार संयुक्त-भंग बनकर सप्तमङ्ग दृष्टिका उदय होता है। नमक, मिर्च, खटाई इन तीन स्वादोंके संयोगसे चार और स्वाद उत्पन्न होंगे। नमक, मिर्च, खटाई, नमक-मिर्च, नमक-खटाई, मिर्च-खटाई, नमक, मिर्च और खटाई इस प्रकार सात स्वाद होंगे। इस सप्तमङ्गी न्यायकी परिभाषा करते हुए जैनाचार्य लिखते हैं—"प्रश्नवशात् एकत्र वस्तुनि झविरोधेन विधिप्रतिषेधकरूपना सप्तभङ्गी" (राजवा० १।६)—प्रश्न वशासे एक वस्तुमें अविरोध रूपसे विधि-निषेध अर्थात् अस्ति नास्तिकी कल्पना सप्तभङ्गी कहलाती है।

आचार्य विद्यानिद अपनी अष्टसहस्ती टीकामें वताते हैं कि सप्त
प्रकारकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है; क्योंकि सप्त प्रकारका संशय उत्पन्न
होता है। इसका भी कारण यह है कि उसका विषयरूप वस्तु धर्म सप्त
प्रकार है। सप्तविध जिज्ञासाके कारण सप्त प्रकारके प्रश्न होते हैं।
अनन्त धर्मीके सद्भाव होते हुए भी प्रत्येक धर्ममें विधि-निषेधकी
अपेक्षा अनन्त सप्तभिक्षयाँ अनन्त धर्मीकी अपेक्षा माननी होंगी।

स्वेच्छानुसार जैसी छहर आई उसके अनुसार अस्ति-नास्ति आदि भक्क नहीं होते अन्यथा स्यादाद अञ्यवस्थावादकी प्रतिकृति वन जाएगा। इसीछिए सप्तभङ्कीकी व्याख्यामें 'अविरोधेन' शब्द प्रहण किया गया है।

'स्यात्' शब्दका अर्थ कोई-कोई 'शायद' करके स्यादादको सन्देह-वाद समझते हैं। वास्तवमें स्यात्के साथ 'एव' शब्द इस बातको द्योतित करता है कि है कि उस विशेष दृष्टि बिंदुसे पदार्थका वही रूप है और वह निश्चित है, उस दृष्टिसे वह अन्यथा नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिरूप ही है। कभी भी स्वरूपकी अपेक्षा वह नास्तिरूप नहीं कही जा सकती। काशीके प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् स्याद्वादमें वेदान्तियोंके अनिर्वचनीयताबादकी झलक पाते हैं। उनके शब्द हैं—"जो हो, जैन मतका 'स्याद्वाद" वही वेदान्त मतका अनिर्वचनीयता वाद। शब्दोंका भेद है, अर्थका नहीं।"

अनिर्वचनीयतावाद सप्तभक्क न्याय-प्रणालीका एक विकल्प है। वस्तुके अस्ति और नास्ति रूप धर्मोंको एक साथ कहनेकी असमर्थताके कारण उसे कथि चन् अनिर्वचनीय कहा है। वेदान्त हिष्ट एकान्तरूप है, वह सन्त, असन्त्व आदि धर्मोंके अस्तित्वको अस्वीकार करती है। स्याद्वादसे सम्बद्ध अनिर्वचनीयता वादमें अस्तित्व-नास्तित्व आदि धर्मोंकी अवस्थिति पाई जाती है। आचार्य विद्यानन्दि कहते हैं,—''सत्त्व अर्थात् अस्तित्व पदार्थका धर्म है, उसे अस्वीकार करनेपर वस्तुका वस्तुत्व नहीं रहेगा। वह गधेके सींगके समान अभावरूप हो जायगा। वस्तु कथिन्चत् असत् रूप है, स्वरूप आदिके समान पर-रूपसे भी वस्तुका असत्त्व यदि आगत्तिपूर्ण हो तां प्रतिनियत-प्रत्येक पदार्थका पृथक् पृथक् स्वरूप नहीं रहेगा। और तब वस्तुकोंके प्रतिनियमका विरोध होगा। इसी प्रकार अन्य धर्मोंका अस्तित्व एकान्त अनिर्वचनीयवाद सिद्धान्तकी अपरमार्थताको प्रमाणित करता है?।

वेदान्त वादियोंको स्याद्वाद यदि अभीष्ट होता तो वेदान्त सूत्रमें 'नैकस्मित्रसम्भवात्' सूत्र और उसके शाङ्कर भाष्यमें आक्षेप न किया जाता । शङ्कराचार्यने अपने शाङ्करभाष्य अध्याय २, सूत्र ३३ में जो

१ डॉ॰ भगवान्दास जी, जैनदर्शनका स्यादादांक पृ० १८० ।

र ''तत्र सत्त्वं वस्तुधर्मः, तदनुगगमे वस्तुनो वस्तुत्वायोगात् खर्विषाणादिवत् -तथा कथञ्जिदसन्त्रं, स्वरूपादिभिरिव पररूपादिभिरिप वस्तुनोऽसत्त्वानिष्टी प्रतिनियत स्वरूपामाबाद्वस्तुप्रतिनियमविरोधात्''—अष्टसहस्रीविवरण पृ० १८३।

स्याद्वादके विरुद्ध लिखा है उसकी आलोचना करनेके पूर्व यह लिख देना उपयुक्त प्रतीत होता है कि वर्तमान युगके प्रकाण्ड दार्शनिक किन्हीं किन्हीं जैनेतर विद्वानोंने शंकराचार्यकी आलोचनाको सदीष और अज्ञानपूर्ण लिखा है। संस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित डॉ॰ महामहोपाध्याय गंगानाथका वाहसचांसलर प्रयागविश्वविद्यालयने लिखा था—"जबसे मैंने शंकराचार्य द्वारा जैनसिद्धान्तका खण्डन पढ़ा है, तबसे मुझे विश्वास हुआ कि इस सिद्धान्तमें बहुत कुछ है, जिसे वेदान्तके आचार्योंने नहीं समझा। और जो कुछ मैं अवतक जैनधर्मको जान सका हूं उसते मेरा यह हद विश्वास हुआ है कि यदि वे (शङ्कराचार्य) जैनधर्मको उसके असली ग्रन्थोंसे देखनेका कष्ट उठाते तो उन्हें जैनधर्मके विरोध करनेकी कोई बात नहीं मिळती।"

काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालयके दर्शनशास्त्रकें अध्यक्ष प्रो० फिलनें मृष्या प्रिकारी स्याद्वादपर शङ्कराचार्यके आक्षेपके विषयमें कितनें मार्मिक उद्गार व्यक्त करते हैं। वे लिखते हैं — "विद्वान् शङ्कराचार्यने इस सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्प योग्यताबाले पुरुषों-में क्षम्य हो सकती थी; किन्तु यदि मुझे कहनेका अधिकार है तो मैं भारतके इस महान् विद्वान्में सर्वथा अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि मैं इस महर्षिको अतीव आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्मके (जिसके लिए अनादरसे विवसन-समय अर्थात् नग्न लोगोंका सिद्धान्त ऐसा नाम वे रखते हैं) दर्शन-शास्त्रके मूलग्रंथोंके अध्ययनकी परवाह न की।" अस्तु।

शङ्काराचार्य एक पदार्थमें सप्तधर्मीके सद्भावको असम्भव मानते हुए लिखते हैं—"एक धर्मीमें युगपत् सत्त्व असत्त्व आदि विरूद्ध धर्मीका

१ जें ० द०, स्याद्वादांक, पृ०१८२।

समावेश शीत और उष्णपनेके समान सम्भव नहीं है । जो सप्त पदार्थ निर्धारित किये गये हैं वे इसी रूप हैं, वे इसी रूप में रहेंगे अथवा इस रूप नहीं रहेंगे अन्यथा इस रूप भी होंगे, अन्य रूप भी होंगे इस प्रकार अनिश्चित स्वरूपर्यान संशयशानके समान अप्रमाण होगा ।" अपनी अनोखी दृष्टिसे इस प्रकार वे संशय और विरोध नामके दोषांका उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रतिवादी वैयधिकरण्य दोषको बताते हैं. कारण भेदका आधार दूसरा है और अभेदका दूसरा। अनवस्था दोष इसलिए मानते हैं कि जिस स्वरूपकी अपेक्षा भेद होता है और जिसकी अपेक्षा अभेद है वे भिन्न हैं या अभिन्न ? और उनमें भी इसी प्रकार भिन-अभिन्नकी कल्पना उत्पन्न होगी। जिस रूपसे भेद है उसी रूपसे मेद भी है और अमेद भी है इस प्रकार सङ्करदोष बताया जाता है। जिस अपेक्षासे मेद है उसी अपेक्षासे अभेद और जिस अपेक्षासे अभेद है उसी अपेक्षासे मेद है इस प्रकार व्यतिकर दोष होता है। वस्तुमें मेद और अभेदका वर्णन करनेसे यह निश्चय नहीं होता कि यथार्थमें उसका क्या रूप है इसलिए 'संशय' दोष दिखता है। संशय होने पर सम्यकृ परिज्ञान नहीं होगा, अतः उसका अभाव होगा । इस प्रकार अभाव दोष भी होता है। इस प्रकार प्रतिवादियोंने अनेकान्त सिद्धान्तपर उपर्युक्त दोषोंको अपनी दृष्टिसे लादनेका प्रयास किया है।

उनका निराकरण करते हुए प्रतिभाशाली जैन तार्किक सत्य-धर्मकी प्रतिष्ठा इस प्रकार स्थापित करते हैं कि नस्तुमें मेद और अभेदरूप धर्मी-

१ "न ह्ये कस्मिन् धर्मिणि युगपत्सदसत्त्वादिविरुद्धधर्मसमावेशः सम्भवित शीतोष्ण-वद। य ऐते सप्तपदार्थाः निर्धारिता एतावन्त एवं रूपाइचेति ते तथेव वा खुनेव वा तथा खुः, इतर्था हि तथा वा खुरतथा वेत्यनिर्धारितरूपद्यानं संशयक्षानवदप्रमाणमेव स्याद।"—वेदान्तसूत्र, शांकरमाध्य २।२।३३।

की प्रत्यक्षमें उपलब्धि होती है, तब इसमें दोषकी क्या बात है? जब एक ही हिरसे सत्त्व-असत्त्व, मेद-अमेद कहा जाय, तब विरोधकी आपत्ति उचित कही जा सकती है। मिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे एक ही वस्तुको हम ठंडा और गरम भी कह सकते हैं । एक आदमी अपने एक हाथको बहुत गर्म पानीमें डाले और दूसरेको हिमसहश शीतलजलमें रखे, पश्चात् दोनों हाथोंको कुन-कुने पानीमें डाले, तो शीतल जलवाला हाथ ' उस जलको अधिक उष्ण बताएगा और अधिक उष्णजलवाला हाथ उस जलको शीतल सुचित करेगा। इस प्रकार भिन्न-भिन्न हाथोंकी हिष्टसे जल एक ही समय शीत और उष्ण रूपसे अनुभवगोचर होता है। यह बात जब प्रत्यक्ष अनुभवमें आती है, तब विरोध और असम्भव दोष नहीं रहते। सत् और असत् धर्म एक ही पदार्थमें पाये जाते हैं इसलिए वैयधिकरण्य दोप नहीं रहता। स्वरूपकी अपेक्षा वस्तुको सत् और पर-रूपकी अपेक्षा असत् स्वीकार किया है। इसमें भी सहकारियोंके मेदसे शक्तिके अनन्त भेद हो जाते हैं। अनन्त धर्मात्मक वस्तु होनेसे वह यथार्थ है, अतः अनवस्था दूषण धराशायी हो जाता है। सत्त्व और असत्त्व अथवा भेद-अभेद दृष्टियोंको भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे कहते हैं। पिताकी अपेक्षा पुत्र है, भाई आदिकी अपेक्षा पुत्र नहीं है। इस प्रकार एक व्यक्तिमें पुत्रपनेका सद्भाव और असद्भाव दोनों पाये जाते हैं। इस प्रत्यक्ष अनुभवके प्रकाशमें सङ्कर और व्यतिकर दोष भी नहीं रहते। वस्तुका स्वरूप स्वरूप-चतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिरूप ही है और अन्य चतुष्टयकी अपेक्षा असत् रूप ही है, ऐसी निश्चित ज्ञानकी अवस्थामें संशयदोष भी नहीं रहता। अनेक धर्ममय वस्तु स्वरूपकी उपलब्धि होने से अभावदोषका अभाव हो जाता है। शङ्कराचार्यने सुदृढ़ तर्कपर अवस्थित स्याद्वादके प्रासादपर आक्रमण न कर अपनी मनोनीत

कल्पना-मय कुटीरको स्याद्वादका नाम दे तर्कास्त्रोंसे ध्वस्त करनेका प्रयत्न किया है। इसीलिए स्याद्वाद विद्वेषियोंकी भ्रान्त बुद्धिका परिचय कराते हुए स्याद्वादका मनोज्ञ सुदृढ़ प्रासाद अनेकान्त पताकाको फहराता हुआ सत्यान्वेषियोंको अपनी ओर आकर्षित करता है।

शक्करके दुवँल युक्तिवादको अकाट्य समझ अध्यापक श्री बळदेवजी उपाध्यायने अपने भारतीयदर्शनमें स्याद्वादको 'आपाततः उपादेय और मनोरञ्जक' कहते हुए लिखा है कि—''वह व्यवहार और परमार्थके बीचों-बीच तत्त्वविचारका कतिपय क्षणके लिए विश्रम्म तथा विराम देने वाले विश्रामग्रहसे बढ़कर अधिक महत्त्वका नहीं है।'' हमारे साहित्याचार्यजीने दार्शनिक शङ्करके सहारे पूर्वोक्त बातें कहीं किन्तु, जब तर्क और अनुभवने शङ्करकी युक्तियोंको प्राण-हीन प्रमाणित किया और स्वयं अधिकार-पूर्ण समर्थ वैदिक विद्वानोंने इसे स्वीकार किया, तब बलदेवजी-के प्रतिवादकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी मूल तत्त्वका स्पर्श न करनेवाली आलोचना सत्य हिंग्टवालोंके समक्ष अन्धेन नीयमान अन्धकी तरह मालूम होती है।

शक्कराचार्य द्वारा स्याद्वादकी चिन्तनापर विशेषकोंकी कड़ी आलो-चना देख **कां॰ एस॰ के॰ बेळवळकर** एक मनोहर कल्पना द्वारा शंकर-का समर्थन और ममत्व प्रकट करनेका विचित्र प्रयास करते हैं। डॉक्टर महाशयकी दलील है कि शंकराचार्यने अपनी व्याख्यामें पुरातन जैन दृष्टिका प्रतिपादन किया है और इसलिए उनका प्रतिपादन जान-बूझकर मिथ्या प्रक्षण नहीं कहा जा सकता। जैनधर्मका जैनेतर साहित्यमें सबसे प्राचीन उल्लेख बादरायणके वेदान्त सूत्रमें मिलता है, जिसपर शंकराचार्य-की टीका है। हमें इस बातको स्वीकार करनेमें कोई कारण नजर नहीं आता कि जैनधर्मकी पुरातन बातको यह द्योतित करता है। यह बात जैनधर्मकी सबसे दुर्बल और सदाब रही है। हाँ, आगामी कालमें स्याद्वादका दूसरा रूप हो गया, जो हमारे आलोचकोंके समक्ष है और अब उसपर विशेष विचार करनेकी किसीको आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। भ

स्याद्वादकी डा॰ बेलवलकरकी दृष्टिसे शङ्कराचार्यके समयतककी प्रतिपादना और आधुनिक रूपरेखामें अन्तर प्रतीत होता है। अच्छा होता कि पूनाके डाक्टर महाशय किसी जैन शास्त्रके आधारपर अपनी कल्पनाको सजीव प्रमाणित करते। जैनधर्मके प्राचीनसे प्राचीन शास्त्रमें स्याद्वादके सप्त भङ्कोंका उल्लेख आया है; अतः डाक्टर साहब अपनी

Sankaracharya was a Bhasyakara and the account he has given of Jainism represents merely an expanded form of the view of Jainism, which is as old as Badarayana, the author of Vedanta Sutras. The sutra ''नैकरिमन्नसम्भवात्'' (2-2-33) has been interpreted by all the Bhasyakaras in the same manner and its very wording suggests that the view here taken of Jainism is an ancient view, which cannot entirely have been a deliberate misrepresentation...In any case that is the oldest account of Jainism in non-Jain texts that is to us available and ( the theory of a wilful and malicious misrepresentation apart) there is no reason why we should not regard it as not untruly representing a tendency in Jainism, which was its weakest and the most vulnerable spot. In its later presentation of course Syadvada becomes all that my critics claim for it, nay more it becomes almost a platitude which nobody would care to seriously call in question."

Dr. S. K. Belvalker, M. A., Ph. D.—Article on The Under Current of Jainism in Jain Sahitya Samshodhak, 1920, vol. 1, p. 2-3.

तर्कणाके द्वारा शङ्कर और उनके समान आक्षेप कर्ताओं को विचारकों के समक्ष निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकते । यह देखकर आश्चर्य होता है कि कभी कभी विख्यात विद्वान भी व्यक्ति मोहको प्राधान्य दे सुदृद्ध सत्यको भी फूँकसे उड़ानेका विनोदपूर्ण प्रयत्न करते हैं । जब तक जैन-परम्परामें स्याद्वादकी भिन्न २ प्रतिपादना बेलवलकर महाशय स-माण नहीं बता सकते और जब है ही नहीं तब बता भी कैसे सकेंगे—तब तक उनका उद्वार साम्प्रदायिक संकीर्णताके समर्थनका सुन्दर संस्करण सुन्नोंके द्वारा समझा जायगा ।

स्याद्वाद जैसे सरल और सुस्पष्ट दृदयग्राही तत्व-ज्ञानपर सम्प्रदाय-मोहवश भ्रम उत्पन्न करनेमें किन्हीं-किन्हीं लेखकोंने जैनशास्त्रोंका स्पर्श किये बिना ही केवल विरोध करनेकी दृष्टिसे ही यथेष्ट लिखनेका प्रयास किया है। उन्होंने तिनक भी न सोचा कि सत्य-सूर्यकी किरणोंके समक्ष भ्रमान्धकार कवतक टिकेगा। ऐसे भ्रम-जनक दो-एक लेखकोंकी वातोंपर हम प्रकाश डालेंगे। अन्यथा स्याद्वाद-शासनपर ही समग्र-प्रन्थ पूर्ण हो जायगा। श्री बकदेवजी उपाध्याय 'स्याद्वाद' शब्दके मूलकप 'स्यात्' शब्दके विषयमें लिखते हैं—''स्यात्—(शायद, सम्भव) शब्द 'अस्' धातुके विधिलिङ्के रूपका तिङन्त प्रतिरूपक अञ्यय माना जाता है।" परन्तु स्थात् शब्दके विषयमें स्वामी समन्तभद्रका निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है—

> "वाक्येष्यनेकान्तयोत्ती गम्यम्प्रति विशेषकः। स्याम्निपातोऽर्थयोगितात्तव केवकिनामपि॥"

> > —आप्तमीमांसा, १०३

यहाँ स्यात् शब्दको अनेकान्तको द्योतित वरनेवाला बताया है, वह निपातरूप शब्द है।

# पञ्चास्तिकायकी टीकामें असृतवन्त्र स्रि कहते हैं---

"सर्वधात्व-निषेधकोऽनेका-तता-घोतकः कथि धर्ये स्याच्छ्वतो निपातः" स्यात् शब्द निपात है, वह सर्वथापनेका निषेधक, अनेकान्त-पनेका द्योतक, कथि चित्र अर्थवाटा होता है। एक शब्दके अनेक अर्थ होते हैं। सैंधवका नमकरूप अर्थके साथ घोड़ा भी अर्थ होता है। पृकरणके अनुसार वक्ताकी दृष्टिको ध्यानमें रख उचित अर्थ किया जाता है। इसी प्रकार स्यात् शब्दका प्रस्तुत प्रकरणमें अनेकान्त द्योतक-रूप अर्थ मानना उचित है। अष्टसहस्त्रीकी टिप्पणी (पृ० २८६) की निम्न पंक्तियाँ भी इस विषयमें ध्यान देने योग्य हैं—

"विध्यादिष्वर्थेष्वपि खिङ्खकारस्य स्यादिति क्रियारूपं पदं सिद्ध्यति, परन्तु नायं स शब्दः, निपात इति विशेष्योक्तःवात् ।"

स्याद्वाद विद्याको महत्त्वपूर्ण मान आजका शोधक संसार जब उसे जैनधर्मकी संसारको अपूर्व देन समझने लगा, तब स्याद्वाद सिद्धान्तपर एक नवीन प्रकारका मधुर आरोप प्रारम्भ हुआ है। अतः स्यात् शब्दका अर्थ शायद नहीं है किन्तु एक सुनिश्चित दृष्टिकोण है।

बौद्ध-भिक्षु श्रीराहुळजीने अपने दर्शन-दिग्दर्शनमें अन्य कतिपय लेखकींका अनुकरण करते हुए सामञ्चकळसुत्त नामक अपने सम्प्रदायके शास्त्राधारपर संजयनेलिष्टिपुत्तके मुखसे जो कहलाया है कि—"अध्यित पि नो, निविध्य ना निव्धि ति पि नो, मैं उसे इस रूपमें नहीं मानता, मैं उसे अन्य रूप मी नहीं कहता, मैं इस रूप तथा अन्य रूप मी नहीं कहता, मैं यह भी नहीं कहता कि वह इस रूप और अन्य रूप नहीं है। —इसमें स्थादादके बीज उन्हें निदित होते हैं। श्रो० श्रुवजीने भी इस निषयमें सङ्केत किया है, किन्तु उनके लेखमें राहुलजीकी माधाका अनुकरण न कर सौजन्य

और शालीनताका पूर्णतया निर्वाह किया गया है । उपर्युक्त अवतरणमें स्याद्वादके बीज मानना काँचकी आँखको वास्तविक आँख माननेके समान होगा। स्याद्वादकी सुदृढ़ और सत्यकी नींवपर प्रतिष्ठित तर्क-संगत शैली और पूर्वोक्त अवतरणकी शियल तर्कविषद्ध विचार-धाराओं में सजीव और निर्जीव सदृश अन्तर है। सञ्जयवेलद्विपुक्तका वर्णन एकान्त अनिर्वचनीयवादकी ओर सुकता है, जो कि अनुभव और तर्कसे बाधित है। आचार्य विद्यानिष्द इस प्रकारकी दृष्टिपर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि—वस्तुको सद्भावरूप तथा असद्भावरूप भी न कहनेपर जगत्में मूकत्वकी परिस्थिति आ जाएगी। स्याद्वाद ऐसे मूक्तवका निराकरणकर सयुक्तिक अविरोधी सम्भाषण-शीलताका मार्ग खोलता है। एकान्त पक्ष अङ्गीकार करनेसे लोक व्यवहार तथा यथार्थ दार्शनिक चिन्तनाके लिए स्थान ही नहीं रहता।

सामञ्जाफल मुक्तके वाक्य मूलमें 'श्रमणों और ब्राह्मणोंके द्वारा' कहे गये हैं। इन शब्दोंके आधारपर श्रुव महाशय स्याद्वादके विकृतरूपको जैनेतर स्रोतसे सम्बन्धित कहते हैं। किन्तु डा॰ ए॰ एन॰ उपाध्ये अपनी प्रवचनसारकी भूमिकामें यह तर्क करते हैं— "मूलमें आगत 'Recluses and Brahmins' में श्रमणके द्यातक 'Recluses' को विशेष ध्यानमें लाना चाहिए। श्रमण शब्द मुख्यतया जैनियोंको द्योतित करता है। र

१ "तद्यां स्तीति न भणामि, नास्तीति च न भणामि, यदपि च भणामि तदपि न भणामिति दर्शनमस्तु इति कश्चित् , '''ं। सद्भावेतराभ्यामनभिकापे वस्तुनः केवलं मकत्वं जगतः स्यात् , विधिप्रतिषेधन्यवहारायोगात् ।''—अष्टसहस्ती, १२९।

Ryadvada had non-Jain beginnings as proposed by himself on account of its being attributed to 'Recluses and Brahmins.' The deduction is fallacious, because as shown about the term 'recluse', a Sramana, pre-eminently means a Jain." Pravachanasara's introduction p. LXXXVIII.

सक्ष्म-दार्शनिक चिन्तना तो इस विचारको पुष्ट करती है कि जिसने सर्वाङ्गीण सत्य तत्वका दर्शन किया है, वही स्याद्वाद विद्याका प्रवर्तक हो सकता है। एकान्त अपूर्ण दृष्टि सत्यको विकृत करनेके सिवा क्या कर सकती है? अन्धमण्डलने हाथीको स्तम्म, सूप आदिके आकारका बता लड़ना प्रारम्भ किया था। परिपूर्ण हाथीका दर्शन करनेवाले व्यक्तिने ही अन्धमण्डलीके विवाद और भ्रमका रहस्य समझ समाधानकारी मार्ग बताया था कि प्रत्येकका कथन पूर्ण सत्य नहीं है उसमें सत्यका अंश है और वह कथन सत्यांश तभीतक माना जा सकता है, जब तक कि वह अन्य सत्यांशोंके प्रति अन्याय प्रवृत्तिका त्याग करता है। इसी प्रकार सकलक, सर्वदर्शी तीर्थङ्करोंके सिवाय समन्तभद्र-स्याद्वाद-तत्त्व-ज्ञानका निरूपण एकान्त दृष्टियाले नहीं कर सकते। एकान्त सदोष दृष्टिमें स्याद्वादके बीज मानना अज्ञतामें विज्ञताका बीज मानने सहश होगा। वृक्षको देखकर बीजका बोध होता है। सुस्वादु पवित्र आनन्द और शान्तिप्रद स्याद्वाद वृक्षके बीज कटु, घृणित, एकान्तवादमें कैसे हो सकते हैं?

अब इस कुल एकान्त दार्शनिक मान्यताओं का वर्णन करना उचित समझते हैं जिन्हें स्यादादरूपी रसायनके संयोग बिना जीवन नहीं मिल सकता।

बौद्ध-दर्शन जगतके सम्पूर्ण पदार्थोंको क्षण-क्षणमें विनाशी बता नित्यत्वको भ्रम मानता है । बौद्ध तार्किक कहा करते हैं ई सर्वे क्षणिक सत्वात्'। बौद्ध हिटको हम जगतमें चिरतार्थ देखते हैं। ऐसा कौनसा पदार्थ है जो परिवर्तनके प्रहारसे बचा हा। लेकिन, एकान्त रूपसे क्षणिक तन्त्व माना जाय तो संसारमें बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न होगी। व्यवस्था, नैतिक उत्तरदायित्व आदिका अभाव हो जायगा। स्वामी समन्त्रभद्ग कहते हैं प्रत्येक क्षणमें यदि पदार्थका निरन्वय नाश स्वीकार करोगे, तो हिंसाका सङ्कल्प करनेवाला नष्ट हो जायगा और एक ऐसा नवीन प्राणी हिंसा करेगा जिसने हिंसाका सङ्कल्प नहीं किया। हिंसा करनेवाला भी नष्ट हो जायगा इसलिए बन्धनबद्ध कोई अन्य होगा। दण्डप्राप्त भी नष्ट हो जायगा इसलिए बन्धन-मुक्ति किसी अन्यकी होगी। इस प्रकारकी अव्यवस्था बौद्धोंके एकान्त क्षणिक सिद्धान्त द्वारा होगी। समन्त्रभद्ग स्वामीका महत्त्वपूर्ण पद्य यह है—

"व हिनस्यभिसन्धातृ हिनस्यनभिसन्धिमत् । बध्यते तद्ह्यापेतं चित्तं बद्धं न सुच्यते ॥ ५१ ॥"

वे यह भी लिखते हैं कि—

"क्षिणिकैकान्तपक्षेऽपि प्रेत्यभावाचसम्भवः।

प्रत्यभिज्ञाचभावाच कार्यारम्भः कृतः करुम्॥ ४१॥"

—आप्तमीमांसा

क्षणिक रूप एकान्त पक्षमें प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, इच्छा आदिका अभाव होगा ? जिस प्रकार किसी दूसरेके अनुभवमें आई हुई वस्तुका हमें स्मरण नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी व्यक्तिको स्मरण नहीं होगा, क्योंकि अनुभव करनेवाला जीव नष्ट हो गया और स्मरण करनेवाला एक नवीन उत्पन्न हुआ। प्रत्यभिज्ञान आदिके अभाव होनेके कारण कार्युका आरम्भ नहीं होगा, इसलिए पाप-पुण्य लक्षण स्वरूप फल भी नहीं होगा। इसके अभावमें न बन्ध होगा न मोक्ष।

क्षणिक पक्षमें कारणसे कार्यकी उत्पत्तिके विषयमें भी अव्यवस्था होगी। बौद्धदर्शनकी मान्यताके अनुसार कारण सर्वथा नष्ट हो जायगा और कार्य बिल्कुल नवीन होगा। इसल्पिए उपादान नियमकी व्यवस्था नहीं होगी। स्तके बिना भी स्ती वस्त्रकी उत्पत्ति होगी।
स्तस्पी उपादान कारणका कार्यस्प वस्त्र परिणमन बौद्ध स्वीकार नहीं
करता। असत् कार्यवाद स्वीकार करनेपर आकाश-पुष्पकी तरह पदार्थकी उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसी स्थितिमें उपादान नियमके अभाव होनेपर कार्यकी उत्पत्तिमें कैसे सन्तोष होगा? असत्रूप कार्यकी उत्पत्ति
मानने पर तन्तुओंसे वस्त्र उत्पन्न होता है और छकड़ीसे नहीं होता,
यह नियम नहीं पाया जायगा।

युक्त्यनुशासनमें स्वामी समन्तभद्रने कहा है—एकान्त रूपसे क्षणिक-तत्व माननेपर पुत्रकी उत्पत्ति क्षणमें माताका स्वयं नाश हो जायगा, दूसरे क्षणमें पुत्रका प्रख्य होनेसे अपुत्रकी उत्पत्ति होगी। लोक-व्यवहारसे दूरतर माताके विनाशके लिए प्रवृत्ति करनेवाला मातृशाती नहीं कहलाएगा। कुलीन महिलाका कोई पति नहीं कहलाएगा, कारण जिसके साथ विवाह-संस्कार होगा उस पतिका विनाश होनेसे नवीनकी उत्पत्ति होगी। जिस स्त्रीके साथ विवाह हुआ दूसरे क्षण उसका भी विनाश होनेसे अन्यकी उत्पत्ति होगी। इस प्रकार परस्त्री-सेवनका उस व्यक्तिको प्रसङ्ग आएगा। इसी नियमके अनुसार स्व-स्त्री भी नहीं होगी। धनी पुरुष किसी व्यक्तिको ऋणमें घन देते हुए भी उस सम्पत्तिको बौद्धतत्त्वज्ञानके अनुसार नहीं पा सकेगा, क्योंकि ऋण देनेके दूसरेही क्षण साहूकारका नाश हुआ, लिखित साक्षी आदि भी नहीं रही और न उधार लेनेवाला बचा। शास्त्राम्यास भी विफल हो जाएगा; कारण स्मृतिका सद्भाव

 <sup>&</sup>quot;यद्यसत्सर्वथा कार्यं तन्मा जिन खपुण्यवत्।
 मोपादानिवयामो भून्माऽऽइवासः कार्यजन्मिन ॥ ४२ ॥"

क्षणिक तत्त्वज्ञानमें नहीं रहेगा, आदि दोष क्षणिकैकान्तकी स्थिति संकटपूर्ण बनाते हैं।

एक आख्यायिका क्षणिकैकांत पक्षकी अन्यावहारिकताको स्पष्ट करती है। एक ग्वाला क्षणिक तत्त्वके एकांत भक्त पंडितजीके पास गाय चरानेका पैसा माँगने प्रथम बार पहुँचा । अपने क्षणिक निज्ञानकी धुनमें मग्न हो पंडितजीने ग्वालेको यह कहकर वापिस लौटा दिया कि जिसकी गाय थी और जो ले गया था, वे दोनों अब नहीं हैं, बदल गये। इसलिए कौन और किसे पैसा दे! दुखी हो, ग्वाला किसी स्याद्वादीके पास नहुँचा और उसके सुझावानुसार जब दूसरे दिन पंडितजीके यहाँ गाय न पहुँची, तब वे म्वालेके पास पहुँच गायके विषयमें पूछने लगे। अनेकांत विद्यावाले बंधुने उसे मार्ग बता ही दिया था, इसलिए उसने कहा-"महाराज गाय देने वाला, लेने वाला तथा गाय, सभी तो बदल गये, इसलिए आप मुझसे क्या माँगते हैं ? पंडितजी चक्करमें पड़ गये। व्यावहारिक जीवनने भ्रमांघकार दूर कर दिया, इसलिए उन्होंने कहा---"गाय सर्वथा नहीं बदली है, परिवर्तन होते हुए भी उसमें अविनाशी-पना भी है" इस तरह ग्वालेका वेतन देकर उनका विरोध दूर हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि एकांत पक्षके आधारपर लौकिक जीवनयात्रा नहीं बन सकती।

कोई बौद्धदर्शनकी मान्यताके विपरीत वस्तुको एकात रूपसे नित्य मानते हैं। इस संबंधमें समन्तभद्राचार्य 'युक्त्यनुशासन'में लिखते हैं-

१ ''प्रति क्षणं भिक्षषु तत्पृथक्तान्न मातृषाती स्वपितः स्वजाया ।

दत्तग्रहो नाधिगतस्मृतिर्ने न क्त्वार्थं सत्यं न कुछं न जातिः ॥ १६ ॥''

—युक्त्यनुंशासन ए० ४२ ।

"भावेषु निःयेषु विकारहानेर्न कारकव्यापृतकार्थयुक्तिः। स बम्बभोगौ न च तद्विमोक्षः समन्तदोषं मतमन्यदीयम्।। ८॥"

पदार्थों के नित्य माननेपर विक्रिया-परिवर्तनका अभाव होगा और परिवर्तन न होनेपर कारणोंका प्रयोग करना अप्रयोजनीय ठहरेगा। इसिलिए कार्य भी नहीं होगा। बंध, भाग तथा मोक्षका भी अभाव होगा। इस प्रकार सर्वथा नित्यतत्त्व माननेवालोंका पक्ष समतदाब-दोषपूर्ण होता है। एकांत नित्य सिद्धांत माननेपर अर्थिकया नहीं पायी जायगी। पुण्य-पापरूप क्रियाका भी अभाव होगा। आप्तमीमांसामें कहा है-

"पुषय-पाप-क्रिया न स्यात् प्रेत्यभावः फळं कुतः। कन्त्रसोक्षी च तेषां न येषां स्वं नासि नायकः ॥ ५० ॥"

वस्तु स्वरूपकी दृष्टिसे विचार किया जाय, तो उसमें क्षणिकत्वके साथ नित्यत्व धर्म भी पाया जाता है। इस संबंधमें दोनों दृष्टियोंका समन्वय करते हुए स्वामी समन्तभद्ग लिखते हैं:—

"नित्यं तरप्रत्यभिज्ञानाञ्चाकस्मात्तद्विष्डदा । क्षिणिकं काळभेदात्तं बुद्ध्यसंचरदोषतः ॥ ५६ ॥"--आसमीमांसा ।

वस्तु नित्य है, कारण उसके विषयमें प्रत्यभिज्ञानका उदय होता है। दर्शन और स्मरण ज्ञानका संकलन रूप ज्ञान विशेष प्रत्यभिज्ञान कहलाता है; जैसे वृक्षको देखकर कुछ समयके अनन्तर यह कथन करना कि यह वही वृक्ष है जिसे हमने पहिले देखा था। यदि वस्तु नित्य न मानी जाय, तो वर्तमानमें वृक्षको देखकर पहले देखे गये वृक्षसंबंधी ज्ञानके साथ समिश्रित ज्ञान नहीं पाया जायगा।

यह प्रत्यिमज्ञान अकारण नहीं होता; उसका अविच्छेद पाया जाता है। दूसरी दृष्टिसे ( अवस्थाकी दृष्टिसे ) तत्त्वको क्षणिक मानना होगा, कारण वहीं प्रत्यिमज्ञान नामक ज्ञानका पाया जाना है। क्षणिक तत्त्वको माने

विना वह ज्ञान नहीं बन सकता । कारण इसमें कालका भेद पाया जाता है । पूर्व और उत्तर पर्यायमें प्रवृत्तिका कारण कालभेद अस्वीकार करने-पर बुद्धिमें दर्शन और स्मरणकी संकलनरूपताका अभाव होगा । प्रत्य-भिज्ञानमें पूर्व और उत्तर पर्याय बुद्धिका संचरण कारण पड़ता है ।

सुवर्णकी दृष्टिसे कुंडलका कंकणरूपमें परिवर्तन होते हुए भी कोई अन्तर नहीं है। इसलिए स्वर्णकी अपेक्षा उक्त परिवर्तन होते हुए भी उसे नित्य मानना होगा। पर्याय (modification) की दृष्टिसे उसे अनित्य कहना होगा, क्योंकि कुंडल पर्यायका क्षय होकर कंकण अवस्था उत्पन्न हुई है। इसी तत्त्वको समझाते हुए 'आप्तमीमांसा'में स्वर्णके घटनाद्य और मुकुटनिर्माणरूप पर्यायोंकी अपेक्षा अनित्य मानते हुए स्वर्णकी दृष्टिसे उसी पदार्थको नित्य भी सिद्ध किया है। आप्तमीमांसाकारके इन्द इस प्रकार हैं:—

## "घटमौकिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम् । शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥ ५९ ॥"

अद्वैत तत्त्वका समर्थक 'एकं ब्रह्म, द्वितीयं नास्ति' कथन द्वारा द्वैत तत्त्वका निषेध करता है। इस विषयपर विचार किया जाय तो इस पश्च-की दुर्बछताको जगत्का अनुभव स्पष्ट करता है। यदि सर्वत्र एक ब्रह्म ही का साम्राज्य हो, तब जब एकका जन्म हो, उसी समय अन्यका मरण नहीं होना चाहिए। एकके दुःखी होनेपर उसी समय दूसरेको सुखी नहीं होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। जब किसी का जन्म है उसी समय अन्यका मरण आदि होता है।

"यदैवेकोऽञ्जुते जन्म जरां मृत्युं सुखादि वा । तदैवान्योन्यदित्यंग्या भिकाः प्रत्यक्वभिकाः॥"

- अनगारधर्मा मृत ए० १०६ **।** 

किन्हीं वेदान्तियोंका कथन है जैसे एक विजलीका प्रवाह सर्वत्र विद्यमान रहता है, फिर भी जहाँ बटन दबाया जाता है, वहाँ प्रकाश हो जाता है, सर्वत्र नहीं । इसी प्रकार एक व्यापक ब्रह्मके होते हुए भी किसीका जन्म किसीका बुद्धापा, किसीका भरण आदि होना न्याया-विरुद्ध है।

इस समाधानपर सूक्ष्म विचार किया जाय, तो इसकी सदोषता स्पष्ट हो जाती है। विजलीका अविच्छिन्न प्रवाह देखकर भ्रमसे विद्युत्को सर्वत्र एक समझते हैं, यथार्थमें विद्युत् एक नहीं है। जैसे पानीके नलमें प्रवाहित होनेवाला जल बिन्दुपुंज रूप है। एक-एक बिन्दु पृथक्-पृथक् है। समुदायरूप पर्याय होनेके कारण वह एक माना जाता है। यही न्याय विजलीके विषयमें जानना चाहिए। जलते हुए विजलीके और बुझे हुए बल्बकी विद्युतमें प्रवाहकी दृष्टिसे एकल होते हुए भी सूक्ष्म दृष्टिसे अंतर है। भ्रमवश सदृशको एक माना जाता है। नाईके द्वारा पुनः पुनः बनाये जानेवाले बालोंमें पृथक्ता होते हुए भी एकलकी भ्रांति होती है। इसी प्रकार ब्रह्माद्दैतवादीको एकत्वकी भ्रांति होती है।

अद्वेततत्त्वके समर्थनमें कहा जाता है 'मायाके कारण भेद प्रतीति अपरमार्थरूपमें हुआ करती है।' यह ठीक नहीं है; कारण भेदको उत्पन्न करनेवाली माया यदि वास्तविक है तो माया और ब्रह्मका द्वेत उत्पन्न होता है। यदि माया अवास्तविक है, तो खरविषाणके समान वह भेद-बुद्धिको कैसे उत्पन्न कर सकेगी?

अद्वेतके समर्थनमें यदि कोई युक्ति दी जाती है, तो हेतु तथा साध्य रूप द्वेत आ जायगा। कदाचित् हेतुके बिना वचनमात्रसे अद्वेत प्ररूपण ठीक माना जाय, तो उसी न्यायसे द्वेत तत्त्व भी सिद्ध होगा। इसीलिए स्वामो समन्त्रभद्दने लिखा है—

"हेतोरहैतसिद्धिश्चेत् हैतं स्यात् हेतुसाध्ययोः।
हेतुना चेद्विना सिद्धिः, हैतं वाङ्मात्रतो न किम् ॥ २६ ॥"
—आप्तमीः

अद्वेत शब्द जब दैतका निषेधपरक है तो वह स्वयं द्वेतके सद्भावकां स्चित करता है। निषेध किये जानेवाले पदार्थके अभावमें निषेध नहीं किया जाता। अतः अद्वेत शब्दकी हष्टिसे द्वेत तत्त्वका सद्भाव असिद्ध नहीं होता।

> "ब्रह्मैतं न विना हैतात्, अहेतुरिव हेतुना । संज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यात् ऋते कचित्॥ २७॥"

--- भाष्तमीमांसा

एक मार्मिक शंकाकार कहता है 'यदि वास्तविक द्वेतको स्वीकार किये बिना अद्वेत शब्द नहीं बन सकता, तो वास्तविक एकातके अभावमें उसका निषेधक अनेकांत शब्द भी नहीं हो सकता' ?

इसके समाधानमें आचार्य विद्यानिक कहते हैं कि हम सम्यक् एकांतके सद्भावको स्वीकार करते हैं, वह वस्तुगत अन्यधर्मीका लोप नहीं करता । मिथ्या एकांत अन्य धर्मीका लोप करता है । अतः सम्यक् एकांतरूप तत्त्व इस चर्चामें बाधक नहीं है ।

एक दार्शनिक कहता है, 'अवस्तुका भी निषेध देखा जाता है; गधेके सींगका अभाव है, ऐसे कथनमें क्या बाधा है : इसी प्रकार

१ "अद्वेतशब्दः स्वाभिधेयप्रत्यनीकपरमार्थापेश्वो नव्यपूर्वाखण्डपदत्वात् अहेत्वभिधा-नवत्।"—अष्टसहस्री पृ०१६१—अद्वेत शब्द अपने वाच्यके विरोधी परमार्थरूप वैतकी अपेक्षा धारण करता है, कारण अद्वेत यह अखण्ड तथा नव्यपूर्व अर्थात् निषेधपूर्व पद है। जैसे अहेतु शब्द है।

अपरमार्थरूप द्वेतका भी अद्वेत शब्दद्वारा निषेध माननेमें क्या बाधा है ?'

द्वैत शब्द अखंद (Simple) है और खरविषाण संयुक्तपद (Compound) है। अतः यह द्वैतके समान नहीं है। खरविषाण नामकी कोई वस्तु नहीं है। खर और विषाण दो पृथक्-पृथक् अस्तित्व धारण करते हैं। उनका संयोग असिद्ध है। जैसा गिषेधयुक्त अखंडपद अद्वैत है, उस प्रकारकी बात खरविषाणके निषेधमें नहीं है।

अद्वैततत्त्व माननेपर स्वामी समन्तमद्र कहते हैं—

"कर्मद्वैतं फलद्वैतं लोकद्वैतं च नो भवेत्।

विद्याऽविद्याद्वयं न स्यात् वन्धमोक्षद्वयं तथा॥ २५॥"

—श्चाप्तमीमांसा

पुण्यपापरूप कर्मद्वेत, शुभ-अशुभ फलद्वेत, इहलोक-परलोकरूप लोकद्वेत, विद्या-अविद्यारूप द्वेत तथा बंधमोक्षरूप द्वेतका अभाव हो जायगा।

समन्तभद्राचार्यं इस द्वैत-अद्वैत एकान्तके विवादका निराकरण करते हुए कहते हैं—

"सत्सामान्यात्तु सर्वेक्यं पृथक् द्रव्यादिभेदतः ॥ ३४ ॥"

सामान्य सत्त्वकी अपेक्षा सब एक हैं, द्रव्य गुण पर्याय आदिकी दृष्टिसे उनमें पृथक्पना है।

इस दृष्टिसे एकत्वका समर्थन होता है। साथ ही अनेकत्व भी पारमार्थिक प्रमाणित होता है।

कोई-कोई जिज्ञासु पूछते हैं--आपके यहाँ एकान्त दृष्टियोंका समन्वय करनेके सिवाय वस्तुका अन्य स्वरूप माना गया है या नहीं ?

इसके समाधानमें यह लिखना उचित जँचता है कि स्यादाद दृष्टि

द्वारा वस्तुका यथार्थ स्वरूप प्रकाशित किया जाता है। अन्य स्वरूप बताना सत्यकी नींवपर अवस्थित दृष्टिके लिए अनुचित है। स्याद्वाद दृष्टिमें मिथ्या एकान्तींका समृह होनेपर भी सत्यताका पूर्णतया संरक्षण होता है, कारण यहाँ वे दृष्टियाँ 'भी' के द्वारा सापेक्ष हो जाती हैं।

स्याद्वादके प्रकाशमें अन्य एकान्त धारणाओं के मध्य मैत्री उत्पन की जा सकती है। स्वामी समन्तमद्रकी आप्तमीमांसामें समन्वयका मार्ग विस्तृत रीतिसे स्पष्ट किया गया है।

इस स्याद्वाद शैलीका लौकिक लाभ यह है कि जब हम अन्य व्यक्ति-के दृष्टिबिन्दुको समझनेका प्रयत्न करेंगे तो परस्परके भ्रममूलक दृष्टि-जनित विरोध-विवादका अभाव हो मित्रतामें एकत्व (Unity in divosity) की सृष्टि होगी। आधुनिक युगमें यदि स्याद्वाद शैलीके प्रकाश-में भिन्न-भिन्न संप्रदायवाले प्रगति करें, तो बहुत कुछ विरोधका परिहार हो सकता है।

आत्मविकासके क्षेत्रमें भी अनेकान्त विद्या द्वारा निर्मेल ज्योति प्राप्त होती है। लौकिक दृष्टिसे जैसे घृतसम्बद्ध मिट्टीके घड़ेको घीका घड़ा कहते हैं, उसी प्रकार शरीरसे सम्बद्ध जीवको भिन्न-भिन्न नाम आदि उपा- घियों सहित कहते हैं। परमार्थ दृष्टिसे चीका घड़ा कथन सत्य नहीं है, क्योंकि घड़ा मिट्टीका है। मिट्टी घड़ेका उपादान कारण है, घृत उपादान कारण नहीं है। इस कारण मिट्टीका घड़ा कथन वास्तविक है। इसी प्रकार पारमार्थिक निश्चय दृष्टिसे आत्मा शरीरसे जुदा है। ज्ञान आनद्द शिक्त अक्षय मंडार है। व्यावहारिक-लौकिक दृष्टिसे तत्वको जानकर

एकान्त दृष्टि, तत्त्व ऐसा हो है. कहती है। अनेकांत दृष्टि कहती है—तत्त्व ऐसा
 भी है। 'भी'से सत्यका संरक्षण होता है, 'ही'से सत्यका संहार होता है।

परमार्थ दृष्टिद्वारा साधनाके मार्गं पर चलकर निर्वाणको प्राप्त करना साधकका कर्तव्य है।

व्यवहार दृष्टि जहाँ ईश-चिंतन, भगवद्भिक्त आदिको कल्याणका मार्ग प्राथमिक साधकको बताती है, वहाँ निश्चय दृष्टि श्रेष्ठ पथको प्रदर्शित करते हुए कहती है—

> "यः परमाग्मा स एवाहं योऽहं सः परमस्ततः । श्रहमेव मयोपास्यः नाम्यः कश्चिदिति स्थितिः ॥"

> > —समाधिशतक ३१।

जो परमात्मा है, वह मैं हूँ। जो मैं हूँ, वह परमात्मा है। अतः मुझे अपनी आत्माकी आराधना करनी चाहिए, अन्यकी नहीं; यह वास्तविक बात है।

स्याद्वाद तत्त्वज्ञानके मार्मिक आचार्य अस्तचन्द्र अनेकांतवादके प्रति इन शब्दोंमें प्रणामाजिल समर्पित करते हैं—

> "परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् । सक्छनय-विक्रसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥" —-पुरुषार्थसिद्ध्युपाय २ ।

# कर्मसिद्धान्त

साधकके आत्मविकासमें जिस शक्तिके कारण बाधा उपस्थित होती है उसे जैन-शासनमें 'कर्म' कहते हैं। मारतीय दार्शनिकोंने 'कर्म' शब्दका विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। वैयाकरण जो कर्त्ताके लिए अत्यन्त इष्ट हो उसे कर्म मानते हैं। यज्ञ आदि क्रिया काण्डको मीमासाशास्त्री

१ ''कर्तु रीप्सिततमं कर्म''-पाणिनीय स्० १।४।७९।

कर्म जानते हैं। वैशेषिकदर्शनमें कर्मकी इस प्रकार परिभाषा की है --'जो एक द्रव्यमें समवायसे रहता है। जिसमें कोई गुण न है। और जो संयोग तथा विभागमें कारणान्तरकी अपेक्षा न करे। सांख्य दर्शनमें संस्कार अर्थमें कर्मका प्रयोग हुआ है र ।' गीतामें <sup>3</sup> क्रिया-शीलता को कर्म मान अकर्मण्यताको हीन बताया है। महाभारतमें धाल्मा को बाँधने वाली शक्तिको कर्म मानते हुए शांति पर्व २४०-७ में लिखा है—'प्राणी कर्मसे बंधता है और विद्यासे मुक्त होता है।' बौद्ध साहित्यमें प्राणियोंकी विविधताका कारण कर्मोंकी विभिन्नता कहा है। अंगुत्तर निकायमें सम्राट् मिलिन्दके प्रश्नके उत्तरमें भिक्षु नागसेन कहते हैं -'राजन्, कर्मीके नानात्वके कारण सभी मनुष्य समान नहीं होते।' महाराज भगवान्ने भी कहा है—'मानवोंका सद्भाव कर्मोंके अनुसार है। सभी प्राणी कर्मोंके उत्तराधिकारी हैं। कर्मके अनुसार योनियोंमें जाते हैं। अपना कर्म ही बन्धु है, आश्रय है और वह जीवका उच और नीचरूप में विभाग करता है।' अशोकके शिलालेखकी सूचना नं० ८ द्वारा कर्म-का प्रभाव व्यक्त करते हुए सम्राट् कहते हैं -- 'इस प्रकार देवताओं-

१ "एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेध्वनपेश्चकारणिमति कर्मस्र्थणम्।" —वैशेषिक-दर्शन समाध्य १-१७ ए० ३५।

२ सांख्यतत्त्वकौमुदी ६७।

३ ''योगः कर्मसु कीशलम्''-गीता । ''कर्मज्यायो ह्यकर्मणः ।''-गीता ।

४ ''कर्मणा बध्यते जन्तुः, विद्यया तु प्रमुच्यते ।''

५ "महाराज कम्मानं नानाकरणेन मनुस्सा न सन्त्रे समकाः भासितं ऐतं महाराज भगवता कम्मस्स कामाणव सत्ता, कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मबंधु कम्मपटि-सरणा कम्मं सत्ते विभजति यदिदं हीनप्पणीततायीति।"—Pali Reader P. 89.

६ बुद्ध और बोद्ध धर्म पृ॰ २५६।

का प्यारा अपने कर्मींसे उत्पन्न हुए सुखको मागता है। पातञ्जल योग-सूत्र में के क्लेशका मूल कर्माशय-वासनाको बताया है। वह कर्माशय इस लोक और परलोकमें अनुभवमें आता है। हिन्दू जगत्के हिन्दकोण को गो० तुळसीदासजी इन शब्दोंमें प्रकट करते हैं—

# "क्रमंप्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फळ चाखा॥"

इस प्रकार भारतीय दार्शनिकोंके कर्मपर विशेष विचार व्यक्त हुए हैं। जैन सिद्धान्तमें इस कर्म-विज्ञानपर जो प्रकाश डाला गया है वह अन्य दर्शनों में नहीं पाया जाता । यहाँ कर्म विज्ञान (Philosophy) पर बहुत गम्भीर, विशद, वैज्ञानिक चिन्तना की गई है। वर्म शब्दका उल्लेख अथवा नाममात्रका वर्णन किसी सम्प्रदायकी पुस्तकोंमें पह कोई-कोई आधुनिक पण्डित कर्म-सिद्धान्तके बीज जैनेतर साहित्यमें सोचते हैं। किन्तु, जैन वाङ्मयके कर्म-साहित्य नामक विभागके अनुशी-लनसे यह स्पष्ट होता है कि जैन-आगमकी यह मौलिक विद्या रही है। विना कर्म-सिद्धान्तके जैन शास्त्रका विवेचन पंगु हा जाता है। ईश्वरको कर्त्ता माननेवाले सिद्धान्त भगवान्के हाथमें अपने भाग्यकी डोर सौंप विश्व-वैचित्र्य आदिके लिए किसी अन्य शक्तिका वर्णन करना तर्ककी दृष्टिसे आवरयक नहीं मानते और यथार्थमें फिर उन्हें आवरयकता रह भी क्यों जाए ? जैन-सिद्धान्त प्रत्येक प्राणीको अपना भाग्यविधाता मानता है, तब फिर विना ईश्वरकी सहायताके विश्वकी विविधताका व्यवस्थित समाधान करना जैन दार्शनिकोंके लिए अपरिहार्य है। इस कर्म-तत्त्व ज्ञान द्वारा वे विःव-वैचित्र्यका समाधान तर्कानुकूल पद्धतिसे

१ "क्लेशमूलः कर्माशयः, दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः।" २-१२

करते हैं। कर्मकी बन्धन नामकी एक अवस्थाका वर्णन करनेवाला ही चालीस हजार रलोक प्रमाण 'महाबन्ध' नामका जैन ग्रन्थ प्राकृत-भाषामें विद्यमान है।

इस प्रकार कर्मके विषयमें विशद वैज्ञानिक जैन विवेचनाके सार पूर्ण अंश पर ही यहाँ हम विचार कर सकेंगे। जैनाचार्य बताते हैं कि—आत्माके प्रदेशोंमें कम्पन होता है और उस कम्पनसे पुद्रल (Matter) का परमाणु-पुञ्ज आकर्षित हे। कर आत्माके साथ मिल जाता है, उसे कर्म कहते हैं। प्रवचनसारके टीकाकार असृतचन्द्र स्रि लिखते हैं— ''आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे क्रियाको कर्म कहते हैं। उस क्रियाके निमित्तसे परिणमन-विशेषको प्राप्त पुद्रल भी कर्म कहलते हैं। जिन भावोंके द्वारा पुद्रलपिण्ड आकर्षित हो जीवके साथ सम्बन्धित होता है उसे भावकर्म कहते हैं। और आत्मामें विकृति उत्पन्न करनेवाले पुद्रलपिंडको द्रव्यकर्म कहते हैं।' स्वामी अक्छ्इदेवका कथन है रे— ''जिस प्रकार पात्रविशेषमें रखे गये अनेक रसवाले बीज, पुष्प तथा फलोंका मद्यरूपमें परिणमन होता है, उसी प्रकार आत्मामें स्थित पुद्रलोंका कोष, मान, माया, लोभ रूप कथायों तथा मन, वचन, कायके निमित्तसे आत्मप्रदेशोंके परिस्यन्दनरूप योगके कारण कर्मरूप परिणमन होता है।

पञ्चाध्यायोमें यह बताया है कि-"आत्मामें एक वैभाविक शक्ति

१ "क्रियाया खल्वात्मना प्राप्यत्वात्कर्म, तन्निमित्तप्राप्तपरिणामः पुद्गलोऽपि कर्म।" -प्रवचनसार टी० २-२५।

र ''यथा भाजनविञ्चेषे प्रक्षिप्तानां विविधरसंगीजपुष्पफलानां मदिराभावेन परिणामः, तथा पुद्गलानामपि आत्मनि स्थितानां योगक्षपायवशात् कर्मभावेन परिणामो वेदितव्यः ।'' –त० रा० पृ० २९४ ।

है जो पुद्रल-पुंजके निमित्त को पा आत्मामें विकृति उत्पन्न करती है।,, "जीवके परिणामोंका निमित्त पाकर पुद्रल स्वयमेव कर्मरूप परिणमन करते हैं ।" तात्विक भाषामें आत्मा पुद्रलका सम्बन्ध होते हुए भी जड़ नहीं बनता और न पुद्रल इस सम्बन्धके कारण सचेतन बनता है।

प्रवचनसार संस्कृत टीकामें तात्त्विक दृष्टिको लक्ष्य कर यह लिखा है। "द्रव्य कर्मका कौन कर्चा है? स्वयं पुद्रलका परिणमन-विशेष ही। इसलिए पुद्रल ही द्रव्यकर्मीका कर्ता है, आत्मपरिणामरूप भावकर्मीका नहीं। अतः आत्मा अपने स्वरूपसे परिणमन करता है। पुद्रल स्वरूपसे नहीं करता।"

कर्मों का आत्मां के साथ सम्बन्ध होनेसे को अवस्था उत्पन्न होती है उसे बन्ध कहते हैं। इस बन्ध-पर्यायमें जीव और पुद्रलकी एक ऐसी नवीन अवस्था उत्पन्न हो जाती है जो न तो शुद्ध-जीवमें पाई जाती है और न शुद्ध-पुद्रलमें ही। जीव और पुद्रल अपने-अपने गुणोंते कुछ च्युत होकर एक नवीन अवस्थाका निर्माण करते हैं। राग, द्वेष युक्त आत्मा पुद्रलपुञ्जको अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे, चुम्बक लोहा आदि पदार्थोंको आकर्षित करता है। जैसे फोटोग्राफर चित्र खींचते समय अपने कैमरेको व्यवस्थित ढंगसे रखता है और उस समय उस कैमरेके समीप आने वाले पदार्थकी आकृति लेन्सके माध्यमसे प्लेट पर

 <sup>&</sup>quot;जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।
 स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥'--पु० सिद्ध्युपाय १२ ।

२ "अथ द्रव्यकर्मणः कः कर्तेति चेत् १ पुद्गलपरिणामो हि तावत् स्वयं पुद्गल एव । ततस्तस्य परमार्थात् पुद्गलात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य द्रव्यकर्मण एव कर्ता । न त्वात्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मणः । तत आत्मा आत्मस्वरूपेण परिणमति, न पुद्गलस्व-रूपेण परिणमति।" पृ० १७१-१६२ ।

अिक्कत हो जाती है; उसी प्रकार राग, द्वेष रूपी कांचके माध्यमसे पुद्रल-पुञ्ज आत्मामें एक विशेष विकृति उत्पन्न कर देते हैं, जो पुनः आगामी रागादि भावोंको उत्पन्न करता है। 'स्वगुण-स्युतिः वन्नाः'—अपने गुणांमें परिवर्तन होनेको बन्ध कहा है। हल्दी और चूनेके संयोगसे जो छालिमा उत्पन्न होती है वह पीत हल्दी और श्वेत चूनेके संयोगका कार्य है, उनमें यह पृथक्-पृथक् बात नहीं है। किसीने कहा है—

"हरदी ने जरदी तजी, चूना तज्यो सफेद । दोऊ मिछ एकहि भये, रह्यौ न काहू भेद ॥"

जब आत्मा कर्मोंका बन्ध करता है, तब शब्दकी दृष्टिसे ऐसा विदित होता है कि आत्माने कर्मोंको ही बाँधा है, कर्मोंने आत्माको नहीं। किन्तु, बास्तवमें बात ऐसी नहीं है। जिस प्रकार आत्मा कर्मोंको बाँधता है, उसी प्रकार कर्म भी जीव (आत्मा) को बाँधते हैं। एकने दूसरेको पराधीन किया है। पञ्चाध्यायीमें कहा है—

"जीवः कर्मनिबद्धो हि जीवबद्धं हि कर्म तत्।" (१०४)

इस कर्मबन्धके अन्तस्तलपर भगवजिनसेनाचार्यं बड़े सुन्दर शब्दोंमें प्रकाश डालते हैं—

> 'सङ्करपवशगो मूदः वस्त्विष्टानिष्टतां नयेत् । रागद्वेषौ ततः ताभ्यां बन्धं दुर्मोचमञ्जूते ॥" -महापुराण ।

"यह अज्ञानी जीव इष्ट-अनिष्ट सङ्कल्प द्वारा वस्तुमें भिय-अग्निय कल्पना करता है जिससे राग-द्वोष टत्पन्न होते हैं। इस राग-द्वोषसे हद कर्मका बन्धन होता है।" आत्माके कर्म-जाल बुननेकी प्रक्रियापर प्रकाश डालते हुए महर्षि कुन्दकुन्द पंचास्तिकायमें कहते हैं—

"जो पुरा संसारस्थो जीवो तत्तो दु होदि परिशामो । परिशामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसुगदी ॥ गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायते। तेहिं दु विसयग्गहणं तत्तो रागो य दोसो वा।। जायदि जीवस्सेवं भावे। ससारचक्कवालग्मि। इति जिण्यवरें हि भणिदो अगादिणिधणो सणिधणो वा।।"

--- १२८-१३01

जो संसारी जीव है वह राग, द्वेष आदि भावोंको उत्पन्न करता है, जिनसे कर्म आते हैं और कर्मोंसे मनुष्य, पशु आदि गतियोंकी उत्पत्ति होती है। गतियोंमें जाने पर शरीरकी प्राप्ति होती है। शरीरसे इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। इन्द्रियोंद्वारा विषयोंका ग्रहण होता है जिससे राग और द्वेष होते हैं। इस प्रकारका भाव संसारचक्रमें भ्रमण करते हुए जीवके सन्तितिकी अपेक्षा अनादि-अनन्त और पर्यायकी दृष्टिसे सान्त भी होता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है।"

इस विवेचनसे यह स्पष्ट होता है कि यह कर्म-चक्र राग-द्रोषके निमित्तसे सतत चलता रहता है और जब तक राग, द्रोष, मोहके वेगमें न्यूनता न होगी तब तक यह चक्र अवाधित गतिसे चलता रहेगा। राग-द्रोषके विना जीवकी क्रियाएँ वन्धनका कारण नहीं होतीं। इस विषयको कुन्दकुन्द स्वामी समयप्रामृतमें समझाते हुए लिखते हैं कि— कोई व्यक्ति अपने शरीरको तैलसे लिस कर धूलिपूर्ण स्थानमें जाकर शस्त्र-संचालन रूप व्यायाम करता है और ताइ, केला, बाँस आदिके वृक्षोंका छेदन-मेदन भी करता है। उस समय धूलि उड़कर उसके शरीरमें चिपट जाती है। यथार्थमें देखा जाए तो उस व्यक्तिका शस्त्र-सञ्चालन शरीरमें धूलि चिपकनेका कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो तैलका लेप है, जिससे

र समयसार गा० २४२-२४६।

धूलिका सम्बन्ध होता है। यदि ऐसा न हो, तो वही व्यक्ति जब विना तैल लगाए पूर्वोक्त शस्त्र सञ्चालन कार्य करता है—तब उस समय वह धूलि शरीरमें क्यों नहीं लिस होती ? इसी प्रकार राग-द्वेषरूपी तैलसे लिस आत्मामें कर्म-रज आकर चिपकती है और आत्माको इतना मलीन बना पराधीन कर देती है कि अन्नतशक्तिसम्पन्न आत्मा क्रीतदासके समान कर्मोंके इशारेपर नाचा करता है।

इस कर्मका और आत्माका कबसे सम्बन्ध है? यह प्रश्न उत्पन्न होता है । इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि—कर्मसन्तित-परम्पराकी अपेक्षा यह सम्बन्ध अनादिसे है। जिस प्रकार खानिसे निकाला गया सुवर्ण किष्ट कालिमादिविकृतिसम्पन्न पाया जाता है, पश्चात् अग्नि तथा रासायनिक द्रव्योंके निमित्तसे विकृति दूर होकर शुद्ध सुवर्णकी उपलब्धि होती है, उसी प्रकार अनादिसे यह आत्मा कर्मोंकी विकृतिसे मलीन हो मिन्न-भिन्न योनियोंमें पर्यटन करता फिरता है। तपश्चर्या, आत्म-श्रद्धा, आत्म-श्रोधके द्वारा मिलनताका नाश होनेपर यही आत्मा परमात्मा बन जाता है। जो जीव आत्म-साधनाके मार्गमें नहीं चलता, वह प्रगति-हीन जीव सदा दुःखोंका भार उठाया करता है। आचार्य नेमिच-द सिद्धान्त-चक्रवर्तीने कितना सुन्दर उदाहरण देकर इस विषयको समझाया है—

"जह भारवही पुरिसो वहइ भरं गेहिऊण कावडियं। एमेव वहइ जीवो कम्मभरं कायकावडियं॥ २०१॥"

—गोम्मटसार-जीवकाण्ड ।

— जिस प्रकार एक बोझा ढोनेवाला व्यक्ति कांवडको लेकर बोझा ढोता है, उसी प्रकार यह संसारी जीव शरीररूपी कांवड द्वारा कर्मभारको ढोता है।

यह कर्मबन्धन पर्यायकी दृष्टिसे अनादि नहीं है। तत्त्वार्थसूत्रकारने

"अनादि सम्बन्धे च" (२।४१)— सूत्र द्वारा यह बता दिया है कि कर्म-सन्तिकी अपेक्षा अनादि सम्बन्ध होते हुए भी पर्यायकी दृष्टिसे वह सादि सम्बन्धवाला है। बीज और वृक्षके सम्बन्धपर दृष्टि डालें तो परम्पराकी दृष्टिसे उनका कार्य-कारणभाव अनादि होगा। जैसे अपने सामने लगे हुए नीमके वृक्षका कारण हम उसके बीजको कहेंगे। यदि हमारी दृष्टि अपने नीमके झाड़ तक ही सीमित है तो हम उसे बीजसे उत्पन्न कह सादि सम्बन्ध सूचित करेंगे। किन्तु इस वृक्षके उत्पादक बीजके जनक अन्य वृक्ष और उसके कारण अन्य बीज आदिकी परम्परापर दृष्टि डालें तो इस अपेक्षासे इस सम्बन्धको अनादि मानना होगा। किन्हीं दार्शनिकोंको यह अम हो गया है कि जो अनादि है, उसे अनन्त होना ही चाहिए। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। अनादि वस्तु अनन्त हो, नभी हो; यदि विरोधी कारण आ जावे ता अनन्त होनेवाले सम्बन्धकी जड़ उखाड़ी जा सकती है। तत्त्वार्थसारमें लिखा है—

"दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाहुरः । कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाह्नुरः ॥"

-- इक्रोक ७, पृ० ५८।

— जैसे बीजके जल जानेपर पुनः नवीन वृक्षमें निमित्त बननेवाला अंकुर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार कर्मबीजके भस्म होनेपर भवाङ्कुर उत्पन्न नहीं होता।

आत्मा और कर्मका अनादि सम्बन्ध मानना तर्कसिद्ध है। यदि सादि सम्बन्ध मानें तो अनेक आपित्तयाँ उपस्थित होंगी। इस विषयमें निम्न प्रकार विचार करना उचित प्रजीत होता है। आत्मा कर्मीके अधीन है, इसीलिए कोई दिरद्र और कोई श्रीमान् पाया जाता है। पंचाध्यायीमें कहा है—

# "एको दरिद्र एको हि श्रीमानिति च कर्मग्रः"

-उत्त० श्लो० ५०।

संसारी आत्मा कर्मों के अधीन है, यह प्रत्यक्ष अनुभवमें आता है। फिर भी तर्कप्रेमियोंको विद्यानिद स्वामी आप्तपरीक्षामें इस प्रकार युक्ति द्वारा समझाते हैं--- "संसारी जीव बँधा हुआ है क्योंकि यह परतंत्र है। जैसे आलान-स्तम्भमें प्राप्त हाथी परतंत्र होनेके कारण बंधा हुआ है। यह जीव परतंत्र है क्योंिक इसने हीन स्थानको ग्रहण किया है। जैसे कामके वेगसे पराधीन कोई श्रोतिय ब्राह्मण वेश्याके घरको स्वीकार करता है। जिस हीन स्थानको इस जीवने ग्रहण किया है, वह शरीर है। उसे ग्रहण करनेवाला संसारी जीव प्रसिद्ध है । यह शरीर हीन स्थान कैसे कहा गया ? शरीर हीन स्थान है, क्योंकि वह आत्माके लिए दुःखका कारण है। जैसे किसी व्यक्तिको जेल दुःखका कारण होनेसे वह जेलको हीन स्थान समझता है ।" विद्यानेन्दि स्वामीका भाव यह है कि इस पीड़ाप्रद 'मलबीजं मल-योनिम्' शरीरको धारण करनेवाला जीव कर्मीके अधीन नहीं तो क्या है ? कौन समर्थ ज्ञानवान् व्यक्ति इस सप्त धातुमय निन्द्य शरीरमें बन्दी बनना पसंद करता है। यह तो कर्मोंका आतक्क है कि जीवकी यह अवस्था हो गई है, जिसे दौकतामजी अपने पदमें इस मधुरताके साथ गाते हैं--

"भपनी सुध भूळ भाष, भाष दुख उनायौ । ज्यों शुक्र नम चाळ विसरि, निक्रनी लटकायौ ॥ चेतन खिनस्द शुद्ध दरश बोध मय विसुद्ध । तज, जब रस फरस रूप पुद्रगळ अपनायौ ॥

९ आप्तपरीक्षा पृ० १।

### षाइ-दाइ दाहै, त्यागै न ताहि चाहै। समता-सुषा न गाहै, जिन निकट जो बतायौ॥"

जब यह जीव कर्मोंके अघीन सिद्ध हो चुका तब उसकी पराधीनता या तो अनादि होगी जैसा कि ऊपर बताया गया है अथवा उसे सादि मानना होगा। अनादि पक्षको न माननेवाले देखें कि सादि मानना कितनी विकट समस्या उपस्थित कर देता है। कर्म-बन्धनको सादि माननेका स्पष्ट भाव यह है कि पहिले आत्मा कर्मबन्धनसे पूर्णतया शून्य था, उसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति आदि गुण पूर्णतया विकसित थे। वह निजानन्द रसमें छीन था। ऐसा आत्मा किस प्रकार और क्यों कर्म-बन्धनको स्वीकार कर अपनी दुर्गतिके लिए स्वयं अपनी चिता रचनेका प्रयत्न करेगा? आत्मा मोही, अज्ञानी, अविवेकी और असमर्थ होता तो बात दूसरी थी। यहां तो शुद्धात्माको अग्रुद्ध बननेके लिए कौन सी विकारी शक्ति प्रेरणा कर सकती है? शुद्ध सुवर्ण पुनः किष्टकालिमाको जैसे अङ्गीकार नहीं करता, उसी प्रकार परिशुद्ध-आत्मा अत्यन्त घणित शरीरको धारण करनेका स्वप्नमें भी विचार नहीं करेगा । इस प्रकार शुद्ध आत्माका अशुद्ध बनना जब असम्भव है, तब गत्यन्तराभावात् अनादिसे उसे कर्म-बंधन युक्त स्वीकार करना होगा।

कर्मों के विपाकसे यह आत्मा विविध प्रकारके वेष धारणकर विश्वके रंगमंचपर आ हास्य, शोक, श्रंगार आदि रसमय खेल दिखाता फिरता है पर जब कभी भूले-भटके जिनेन्द्र-भुद्राको धारणकर शान्त-रसका अभिनय करने आता है तो आत्माकी अनन्त निधि अर्पण करते हुए कर्म इसके पाससे बिदा हो जाते हैं।

जिस कर्मने आत्माको पराधीन किया है, वह साङ्ख्यकी प्रकृतिके

समान अमूर्तीक नहीं है। कर्मका फल मूर्तिमान पदार्थके सम्बन्धसे अनु-भवमें आता है, इसलिए वह मूर्तीक है, यह स्वीकार करना तर्क-सङ्गत है। जैसे चूहेके काटनेसे उत्पन्न हुआ शरीरमें शोथ आदि विकार देख स विषको मूर्तिमान स्वीकार करते हैं, उसी तरह पुष्प, मणि, स्त्री आदिके निमित्तसे सुखका तथा सर्प, सिंह, विष आदिके निमित्तसे दुखरूप कर्म-फलका अनुभव करता है। इसलिए यह कर्म अनुमानद्वारा मूर्तिमान सिद्ध होता है।

जब कर्म-पुञ्ज (Karmic mobcules) स्पर्धा, रस, गन्ध, वर्णयुक्त होनेके कारण पौद्गलिक हैं और आत्मा उपर्युक्त गुणोंसे झून्य चैतन्य ज्योतिमय है, तब अमूर्ति आत्माका मूर्तिमान कर्मींसे कैसे बन्ध होता है ? मूर्तीक-मूर्तीकका बन्ध तो उचित है, अमूर्तीकका मूर्तिमानसे बन्ध होना मानना आश्चर्य-प्रद है ?

इस शक्काका समाधान करते हुए आचार्य अकळक्कदेव तत्वार्थराज-वार्तिक ( १० ८१ अ० २ स्त्र ७ ) में लिखते हैं,—"अनादिकालीन कर्मकी बन्ध परम्पराके कारण पराधीन आत्माके अमूर्ताकत्वके सम्बन्धमें एकान्त नहीं है। बन्ध पर्यायके प्रति एकत्व होनेसे आत्मा कथांडेचत् मूर्तीक है और अपने ज्ञानादिक लक्षणका परित्याग न करनेके कारण कथांडेचत् अमूर्तीक भी है । । मद, मोह तथा भ्रमको उत्पन्न करनेवाली मदिराको पीकर मनुष्य काष्ठकी भांति निश्चल स्मृति-श्चर्य हो जाता है तथा कर्मेन्द्रियोंके मदिराके द्वारा अभिभृत होनेसे जीवके ज्ञानादि लक्षणका प्रकाश नहीं होता। इसलिए आत्माको मूर्तिमान निश्चय करना पड़ता है।"

१ ''अनादिकर्मबन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मनः अमूर्तिं प्रत्यनेकान्तः । बन्धपर्यायं प्रत्येकत्वात् स्यान्मूर्तं तथापि श्वानादिस्बलक्षणापरित्यागात् स्यादमूर्तिः । ''मदमोह-विभ्रमकरीं सुरां पीत्वा नष्टस्मृतिर्जनः काष्ठवदपरिस्पन्द उपलभ्यते, तथा कर्मेन्द्रिया-भिभवादात्मा नाविर्भूतस्वलक्षणो मूर्तं इति निश्चीयते ।''

यदि ऐसा है तो कर्मोदय—मद्यके आवेशसे वशीकृत आत्माका अस्तित्व कैसे ज्ञात होगा ? यह कोई दोष नहीं है । कारण, कर्मोदयादिके आवेश होनेपर भी आत्माके निज लक्षणकी उपलब्धि होती है।

आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्तीका कथन है—
''वण्या-रस-पंच गंधा दो फासा अट्ठ शिच्चया जीवे।
शो संति अमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति बंधादी॥'

---द्रव्यसंग्रह

—जीवमें वर्ण ५, रस ५, गन्ध २, और स्पर्श ८—ये २० गुण तात्त्विक दृष्टिसे नहीं पाए जाते इसलिए उसे अमूर्तींक कहते हैं। व्यवहार नयसे (From practical stand-point) बन्धकी अपेक्षा उसे मूर्तींक कहा है।

प्रवचनसारमें स्वामी कुन्द्कुन्द्ने इस विषयमें एक बड़ी मार्मिक बात लिखी है—

> "रूवादिएहिं रहिदो पेच्छ्रदि जाणादि रूवमादीशि । दव्वाणि गुणे य जधा तह बंधो तेश जाणीहि ॥"—२।२८ ।

— जैसे रूपादिरहित आत्मा रूपीद्रव्यों और उनके गुणोंको जानता है, देखता है, उसी प्रकार रूपादिरहित जीव भी रूपी कर्म-पुद्गळोंसे बाधा जाता है। यदि यह न माना जाए तो अमूर्त आत्मा द्वारा मूर्त पदार्थीका जानना, देखना भी नहीं बनेगा।

जब जीव और कर्मका सम्बन्ध प्रत्यक्ष अनुभवगोचर है और सादि सम्बन्ध आगम, तर्क तथा अनुभवसे बाधित है, तब अनादिसम्बन्ध स्वीकार करना न्याय-सङ्कत होगा। वस्तुका स्वभाव तर्कके परे रहता है। जैसे, अग्निकी उष्णता तर्कका विषय नहीं है। अग्नि क्यों उष्ण है, इस शङ्काके उत्तरमें यही कहना होगा-'स्वभावोऽतर्कगोचरः' जो इसे न मानें उन्हे पञ्चाध्यायीकार स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा अनुभव करनेकी सलाह देते हुए सुझाते हैं—'नो चेत् स्पर्शेन स्टश्यताम्'।

जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादि है और यदि आत्माने कर्मका उच्छेद करनेके लिए साधना-पथमें प्रवृत्ति न की तो किन्हीं-किन्हींका वह कर्म बन्धन सान्त न हो अनन्त रहेगा। अनन्त-अनादिके विषयमें जिन्हें एक झलक लेनी हो वे महाकि बनारसी दासजीके निम्नलिखित चित्रणको ध्यानसे देखें और उसके प्रकाशमें अनादि सम्बन्धको भी कल्पना द्वारा जाननेका प्रयत्न करें।—

#### "अनन्तता कहा साको विचार----

अनंतताको स्वरूप दृष्टान्त करि दिखाइयतु है, जैसें—वट वृक्षको बीज एक हाथ विषे छोजे, ताको विचार दीर्घ दृष्टि सौं कीजे तो वा वटके बीज विषे एक वटको वृक्ष है, सो वृक्ष जैसो कछु माविकाल होनहार है तैसो विस्तार लिये विद्यमान वामें वास्तव रूप छुतो है, अनेक शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प फल संयुक्त है, फल फल विषे अनेक बीज होंहिं। या मांतिकी अवस्था एक वटके बीज विषे बिचारिये। और भी सूक्ष्म दृष्टि दीजे तो जे जे वा वट वृक्ष विषे बीज हैं ते ते अंतर्गभित वट वृक्ष पुक्त होंहिं। याही मांति एक वट विषे अनेक अनेक बोज, एक एक बीज विषे एक एक वट, ताको विचार कीजे तो माविनय प्रधान करि न वटवृक्षिन की मर्यादा पाइए न बीजिन की मर्यादा पाइए। याही मांति अनन्तताको स्वरूप जाननी। ता अनंतताके स्वरूपको केवल ज्ञानी पुरुष भी अनन्त ही देखे जायो कहै—अनन्तका और ग्रंत है ही नाहीं जो ज्ञान विषे भावे। तातें अनन्तता अनंत हो रूप प्रतमाधे या मांति आगम अध्यातमकी अनंतता जाननी।"

---वनारसीविलास पृ० २१९।

स्वामी समन्त्रभद्र आप्तमीमांसा (इलो०९९) में इस प्रकार कर्मके विषयमें प्रकाश डालते हैं—

> "कामादित्रभवश्चित्रः कर्मबन्धानुरूपतः। तस्र कर्म स्वहेतुश्यो जीवास्ते शुद्धशृक्कितः॥"

कामादिकी उत्पत्ति रूप जो विविधतामय भाव संसार है, वह अपने अपने कर्मबन्धनके अनुसार होता है। वह कर्म रागादि कारणोंसे उत्पन्न होता है। वे जीव शुद्धता और अशुद्धतासे समन्वित होते हैं।

इस विषयमें टीकाकार आचार्य विद्यानिन्द अष्टसहसीमें लिखते हैं
कि—"अज्ञान, मोह, अहङ्कार रूप जो भाव संसार है, वह एक स्वभाव
वाले ईवरकी कृति नहीं है; क्योंकि उसके कार्य सुख-दुःखादिमें विचित्रता
पाई जाती है। जिस वस्तुके कार्यमें विचित्रता पाई जाती है वह एक
स्वभाववाले कारणसे उत्पन्न नहीं होती। जैसे धान्यांकुरादि अनेक
विचित्र कार्य अनेक शालिबीजादिसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सुखदुःखादि विचित्र कार्यमय यह संसार है। वह एक स्वभाववाले ईश्वरकी
कृति नहीं हो सकता। कारणके एक होने पर कार्यमें विविधता नहीं पाई
जाती। एक धान्य बीजसे एक ही प्रकारके धान्य अंकुरकी उत्पत्ति होगी।
जब इस प्रकार नियम है तब काल, क्षेत्र, स्वभाव, अवस्थाकी अपेक्षा भिन्न
शरीर, इन्द्रिय आदि रूप जगत्का करता एक स्वभाववाले ईश्वरको
मानना महान् आश्चर्यप्रद है।"

यहाँ एक स्वभाववाले ईश्वरकी कृति, यह विविधतामय जगत्, नहीं बन सकता; इतनी बात तो स्पष्ट हो जाती है। किन्तु, यह कर्म विविधतामय आन्तरिक जगत्का किस प्रकार कार्य कर्त्ता है, यह बात

१ देखो पृ० २६८ से २७३ पर्यन्त, अष्टसहस्री ।

विचारणीय है। कारण, कोई व्यक्ति अन्धा है, कोई लक्कड़ा; कोई मूर्ख है, कोई बुद्धिमान; कोई भिखारी है, कोई धनवान; कोई दातार है, कोई कंजूस; कोई उन्मत्त है, कोई प्रबुद्ध; कोई दुईल है तो कोई शिक्तशाली। इन विभिन्न विविधताओं का समन्वय कर्म-सिद्धान्तके द्वारा किस प्रकार होता है?

कुन्दकुन्द स्वामी इस विषयका समाधान करते हुए लिखते हैं कि,— किस प्रकार पुरुषके द्वारा खाया गया भोजन जठराग्निके निमित्ति से मांस, चरबी, रुषिर आदि रूप परिणमनको प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह जीव अपने भावोंके द्वारा जिस कर्मपुञ्जको—कार्माण वर्गणाओंको प्रहण करता है उनका, इसके तीन, मन्द, मध्यम कषायके अनुसार विविध रूप परिणमन होता है। पूज्यपाद स्वामी भी इस सम्बन्धमें भोजनका उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस प्रकार अठराग्निके अनुरूप आहारका विविध रूप परिणमन होता है, उसी प्रकार तीन, मन्द, मध्यम कषायके अनुसार कर्मोंके रस तथा स्थितिमें विशेषता आती है। इस उदाहरणके द्वारा प्रकृत विषयका मछी भाँति स्पष्टीकरण होता है कि निमित्त विशेषसे पदार्थ कितना विचित्र और विविध परिणमन दिखाता है। इम भोजनमें अनेक प्रकारके पदार्थोंको ग्रहण करते हैं। वह वस्तु इलेष्माशयको प्राप्त करती है, ऐसा कहा गया है। पश्चात् द्रव रूप धारण करती है, अनन्तर पित्ताशयमें पहुँचकर अम्लरूप होती है। बादमें वाताशयको प्राप्त कर

 <sup>&</sup>quot;जह पुरिसेणाहारो गहिओ परिणमइ सो अणेयविष्टं ।
 मंसवसारुहिरादिभावे उयरम्बिसंजुत्तो ॥" —समयप्राभृत १७९ ।

२ ''जठराग्न्यनुरूपाहारमहणवत्तीव्रमन्दमध्यमकषायानुरूपस्थित्यनुभवविशेषप्रति-परपर्थम् ।'' —स॰ सि॰ ७ । २ ।

वायुके द्वारा विभक्त हो खल भाग तथा रस भाग रूप परिणत होती है। खल भाग मल-मूत्रादि रूप हो जाता है और रस भाग रक्त, मांस, चरबी, मज्जा, वीर्य रूप परिणत होता है यह परिणमन प्रत्येक जीवमें भिन्न-भिन्न रूपमें पाया जाता है। स्थूल रूपसे तो रक्त, मांस, मज्जा आदिमें भिन्नता माळ्म नहीं होती किन्तु स्क्ष्मतया विचार करने पर विदित होगा कि प्रत्येकके रक्त आदिमें व्यक्तिकी जटराग्निके अनुसार भिन्नता पाई जाती है। भोज्य वस्तुके समान कार्माणवर्गणा इस जीवके भावोंकी तरतमताके अनुसार विचित्र रूप धारण करती है। इस कर्मका एक विभाग ज्ञानावरण कहलाता है, जिसके उदय होने पर आत्माकी ज्ञान-ज्योति देंक जाती है और कभी न्यून, कभी अधिक हुआ करती है। इस कर्मकी तरतमताके अनुसार कोई जीव अत्यन्त मूर्ख होता है तो कोई चमत्कारपूर्ण विद्याका अधिपति बनता है। कम-से-कम ज्ञान-शक्ति दबकर एकेन्द्रिय जीवोंमें अक्षरके अनन्तर्वे मागानेको प्राप्त होती है और इस ज्ञानावरण—ज्ञानको ढांकनेवाले कर्मके दूर होनेपर आत्मा सर्वज्ञताकी ज्योतिसे अलंकृत होता है। जगत्में बौद्धिक विभिन्नताका कारण यह ज्ञानावरण कर्म है। आत्माकी दर्शन-शक्तिपर आवरण करने वाला दर्शनावरण कर्म है । इस जीवको स्वाभाविक निर्मल आत्मीय आनन्दसे विञ्चत कर अनुकृष्ठ अथवा प्रतिकृष्ठ पदार्थीमें इन्द्रियोंके द्वारा सुख-दुः खका अनुभव करानेवाला वेदनीय कर्म है। मदिराको पीनेवाला व्यक्ति ज्ञानवान् होते हुए भी उन्मत्त बन उत्पथगामी होता है, इसी प्रकार मोहनीय कर्मरूप मद्यके ग्रहण करनेके कारण अपनी आत्माको भूल पुद्गल तत्त्वमें अपनी आत्माका दर्शन कर अपनेको समझनेका प्रयत्न नहीं करता। यह मोहकर्म कर्मीका राजा कहा जाता है। इष्टिमें मोहका असर होने पर यह जीव विपरीत इष्टिवाला बन

रारीरको आत्मरूप और आत्माको शरीररूप मानकर दुःखी होता है। इस मोहके फन्देमें फँसा हुआ अभागा जीव अपने भविष्यका कुछ भी ध्यान न रख इन्द्रियोंके आदेशानुसार प्रवृत्ति करता है। कभी-कभी यह दौकतरामजी के शब्दोंमें 'सुरतक जार कनक बोवत है' और बनारसी दासजीकी उद्घोधक वाणीमें यह—

> "कायासे विचारि प्रीति माया ही में हार जीति, किये हठ-रीति जैसे हारिककी लक्दी। चुंगुकके जोर क्षेत्रेस गोह गहि रहे भूमि, स्यों ही पाँच गाढ़े पै न छांड़े टेक पकरी।। मोहकी मरोर सों भरमको न ठोर पावे, धावे चहुँ ओर ज्यों बढ़ावे जाल मकरी। ऐसी दुरबुद्धि भूकि झुठके मरोखे झूलि, फूली फिरै ममता जंजीरन सों जकरी।। ३७॥"

> > -- नाटक समयसार, सर्वेविशुद्धिहार।

घड़ीमें मर्यादित कालके लिए चामी भरी रहती है। मर्यादा पूणें होनेपर घड़ीकी गित बन्द हो जाती है। इसी भांति आयु नामके कर्म द्वारा इस जीवकी मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोंमें नियत काल पर्यन्त अवस्थित होती है। काल-मर्यादापूर्ण होने पर जीव क्षरा-भर भी उस शरीरमें नहीं रहता। इस आयु-कर्मके कारण ही यह जीव जन्म-मरणका खेल खेला करता है। इस रहस्यको न जानकर लोग जीवनको ईश्वरकी दया और मृत्युको परमात्माकी इच्छा कह दिया करते हैं। किन्तु परमात्माके साथ जगत् भरके प्राणियोंके जीवन तथा मरणका अकारण सम्बन्ध जोड़ना उस सच्चिदानन्दको संकर्टोंके सिन्धुमें समा देने जैसी बात होगी। यथार्थमें यह आयु कर्म है जिसके अनुसार यह जीवनकी

पदी जब तक चाभी भरी रहती है चलती है। विष, वेदना, भय, शस्त-प्रहार, संक्लेश आदिके कारण यह घड़ी पहिले भी विगड़ सकती है। इसीका परिणाम अकाल-मरण कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्वमें निर्धारित पूर्ण आयुको भोगे विना कारण-विशेषसे अल्पकालमें प्राणोंका विसर्जन कर देना अकाल-मरण है। अकाल-मरण द्वारा आयुमें कमी तो हो जाती है पर प्रयत्न करने पर भी पूर्व निश्चित आयुमें वृद्धि नहीं होती। इसका कारण अन्यत्र न दूँ इ घड़ीकी चामीसे ही स्पष्ट ज्ञात किया जा सकता है। इस आयुके प्रहारको कोई भी नहीं बचा सकता। आत्म-दर्शन, आत्म-बोध और आत्म-निमन्नता इस रत्नत्रय मार्गसे ही आत्मा मृत्युके चक्रसे बच सकता है। अन्यथा प्रत्येकको इसके आगे मस्तक झकाना पड़ता है। विश्वकी सारी शक्ति और सम्पूर्ण शक्ति-शालियोंका सहयोग भी क्षण-भरके लिए निश्चित जीवनमें वृद्धि नहीं कर सकता। प्रबुद्ध किव कितनी मार्मिक बात कहते हैं—

"सुर असुर सगाधिप जेते। सृग ज्यों हिर काल दलेते। मिण मन्त्र तन्त्र बहु होई। मरते न बचावे कोई॥" —दौलतराम-छहराका।

जिस प्रकार चित्रकार अपनी त्लिका और विविध रंगोंके योगसे सुन्दर भीषण आदि चित्रोंको बनाया करता है, उसी प्रकार नाम-कर्म-रूपी चितेरा इस जीवको भले-बुरे, दुबले-पतले, मोटे-ताजे, लूले-लङ्गड़े, कुबड़े, सुन्दर अथवा सड़े-गले शरीरमें स्थान दिया करता है। इस जीवकी अगणित आकृतियाँ और विविध प्रकारके शरीरोंका निर्माण नाम-कर्मकी कृति है। विश्वकी विचित्रतामें नाम-कर्मल्पी चितेरेकी कला अभिन्यक्त होती है। शुभ नाम-कर्मके प्रभावसे मनोज्ञ और सातिशय अनुपम शरीरका लाभ होता है। अशुभ नाम-कर्मके कारण निन्दनीय

असुहावनी शारीरिक सामग्री उपलब्ध होती है। जो लोग जगत्का निर्माता किसी विधाता या खन्टाको बताते हैं, यथार्थमें वह इस नाम-कर्मके सिवाय और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आचार्य भगविजन-सेनने इस नाम कर्मको ही वास्तविक ब्रह्मा, खन्टा अथवा विधाता कहा है। एकेन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त चौरासी लाख योनियोंमें जो जीवोंकी अनन्त आइतियाँ हैं उसका निर्माता यह नाम-कर्म है। इस नाम-कर्मके द्वारा बनाए गए छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े शरीरमें यह जीव अपने प्रदेशोंको सङ्क्कित अथवा विस्तृत कर रह जाता है। शरीरके बाहर आत्मा नहीं रहता। और न शरीरके एक अंश मात्रमें ही जीव रहता है। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवतींने लिखा है—

"अणुगुरु-देहपमाणो उवलंहारप्यसम्पदो चेदा। असमुहदो ववहारा शिच्चयग्ययदो असंखदेसो वा ॥१०॥" —व्ययसंग्रह।

"जीव व्यवहारसे अपने प्रदेशोंके सङ्कोच अथवा विस्तारके कारण छोटे, बड़े शरीर प्रमाण, समुद्वात अवस्थाको छोड़कर, होता है। निश्चय नयसे यह जीव असंख्यातप्रदेशी है।"

स्वामी शक्कराचार्य इस जैन दृष्टिके महत्त्वको दृृदयङ्गम न करते हुए कहते हैं कि— शरीर प्रमाण आत्माको मानने पर शरीरके समान आत्मा अविनाशी नहीं होगा और उसे विनाशशील मानने पर परम-मुक्ति नहीं मिलेगी। शंकराचार्य सदृश विचारकोंकी धारणा है कि मध्यमपरिमाणवाली वस्तु अनित्य ही होती है। नित्य होनेके लिए उसे या तो आकाश के समान व्यापक होना चाहिए अथवा अणुके समान एक प्रदेशी होना चाहिए। यह कथन कल्पनामात्र है। क्योंकि यह तर्ककी कसौटी पर नहीं टिकता। अणु परिमाण और महत् परिमाणका नित्यताके साथ

अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है और न मध्यम परिमाणका अनित्यताके साथ कोई सम्बन्ध है। इसके सिवाय एकान्त नित्य अथवा अनित्य वस्तुका सद्भाव भी नहीं पाया जाता। वस्तु द्रव्यदृष्टिसे नित्य और पर्यायदृष्टिसे अनित्य है। यह बात हम पिछले अध्यायमें स्याद्वादका विवेचन करते हुए स्पष्ट कर चुके हैं।

आचार्य अनन्तवीर्यने प्रमेयरत्नमालामें आत्माको शरीरप्रमाण सिद्ध किया है। क्योंकि, आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य लक्षण गुणींकी सर्वाङ्गमें उपलब्धि होती है।

सर राषाकृष्णन्ने शक्कराचार्यकी पूर्वाक्त दृष्टिका उल्लेख करते हुए कहा है कि—''इन आक्षेपोंका जैन लोग उदाहरण देकर समाधान करते हैं। जैसे—घड़ेके भीतर रखा गया दीपक घटाकाशको प्रकाशित करता है और बड़े कमरेमें रखे जाने पर वही दीपक पूरे कमरेको भी प्रकाशित करता है। इसी भांति, भिन्न-भिन्न शरीरोंके विस्तारके अनुसार जीव सङ्कोच और विस्तार किया करता है?।" यह विषय तस्वार्थसूत्रके

Indian Philosophy, p. 311, Sir Radhakrishnan.

१ ''तदसाथारणगुणा ज्ञानदर्शनसुखशीर्यलक्षणास्ते च सर्वाङ्गीणास्तत्रीव चोपलभ्यन्ते।'' ---पृ० १८२।

R "According to Sankara, the hypothesis of the soul having the same size as its body is untenable, far from its being limited by the body, it would follow that the soul like the body is also impermanent and if impermanent, it would have no final release.

The Jains answer these objections by citing analogies. As a lamp whether placed in a small pot or a large room illumines the whole space, even so does the Jiva contract and expand according to the dimensions of the different bodies."

निम्नलिखित सूत्रसे सरलता पूर्वक स्पष्ट हो जाता है—"प्रदेशसंहार-विसर्पाभ्यां प्रदीपवत्" (५,१६)।

जिस प्रकार कुम्मकार मृत्तिका आदिको छोटे बड़े घट आदिके रूपमें परिणत कर दिया करता है उसी प्रकार छोटे बड़े मेदोंसे विमुक्त इस जीवको गोत्र-कर्म कभी तो उच्च कुलमें जन्म धारण कराता है, कभी हीन-संस्कार, दूषित आचार-विचार एवं हीन परम्परावाले कुलोंमें उत्पन्न कराता है। सदाचारके आधारपर उच्चता और कुलीनता अथवा अकुलीनता और नीचताके व्यवहारका कारण उच्च-नीच गोत्र कर्मका उदय है। आज वर्णव्यवस्था सम्बन्धी उच्चता-नीचता पौराणिकोंकी मान्यता मानी जाती है; किन्तु जैन-शासनमें उसे गोत्र कर्मका कार्य बताया है। पवित्र कार्योंके करनेसे तथा निरिममान वृत्तिके द्वारा यह जीव उच्च संस्कारसम्पन्न वंश-परम्पराको प्राप्त करता है। शिक्षा, वस्त्र, वेष-भूषा आदिके आधारपर संस्कार तथा चरित्र-हीन नीच व्यक्ति शरीरपरिवर्तन हुए विना उच्च गोत्रवाले नहीं बन सकते, क्योंकि उच्च गोत्रके उदयके लिए उच्च संस्कार-परम्परामें उत्पन्न शरीरको नोकर्म माना है।

जीव बहुत कुछ सोचता है। बड़े-बड़े कार्य करनेके मनसूबे भी बॉफता है। अनुकूल साधन भी हैं। फिर भी वह अपनी मनोभावनाको पूर्ण नहीं कर पाता। क्योंकि अन्तराय नामका कर्म दान, लाभ आदिमें विघ्न उपस्थित कर देता है। दातारने किसी व्यक्तिकी दीन अवस्था देख दयासे द्रवित हो अपने भण्डारीको दान देनेका आदेश दे दिया; फिर भी, भण्डारी कोई-न-कोई विघ्न उपस्थित कर देता है, जिससे दाताके दानमें और याचकके लाममें विघ्न आ जाता है। इस अन्तराय

१ गो॰ क॰ गा॰ ८४।

कर्मका कार्य सदा बने-बनाये खेळको बिगाइ, रंगमें मंग कर देनेका रहा करता है। हर एक प्रकारके बैभव और विभूतिके मध्यमें रहते हुए भी यदि भोगान्तराय, उपभोगान्तरायका उदय हो जाए तो पानीमें भी मीन पियासी-जैसी विचित्र स्थिति शारीरिक अवस्था आदिके कारण उत्पन्न हो सकती है।

इन आठ कर्मोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अन्तराय को घातिया कर्म कहते हैं, क्योंकि ये आत्माके गुणोंका घातकर जीवको पंगु बनाया करते हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रको अघातिया कहते हैं क्योंकि ये आत्माके गुणोंको क्षति नहीं पहुँचाते। हाँ, अपने स्वामी मोहनीयके नेतृत्वमें ये जीवको परतन्त्र बना सच्चिदानन्दकी प्राप्तिमें बाधक अवश्य बनते हैं।

इन कर्मों में ज्ञान, दर्शन आदि आत्मगुणोंके घात करनेकी प्रकृति-स्वभाव प्राप्त होनेको प्रकृतिबन्ध कहते हैं। कर्मोंके फलदानकी काल-मर्यादाको स्थितिबन्ध कहा है। कार्माण वर्गणाओंके पुञ्जमें ज्ञानावरण आदि रूप विविध कर्म-राक्तिके परमाणुओंका पृथक्-पृथक् विभाजन प्रदेश-बन्ध है। और, गृहीत कर्म-पुञ्जमें फल-दान राक्ति-विपाक प्राप्ति-को अनुभाग-बन्ध कहते हैं। इन कर्मोंके अनन्त भेद हैं। स्थूल रूपसे १४८ मेदोंका जिन्हें कर्म-प्रकृति कहते हैं, वर्णन किया जाता है। इस रचनामें स्थान न होनेसे इनके विशेष भेदोंका वर्णन करनेमें हम असमर्थ हैं। विशेष जिज्ञासुओंको गोम्मटसार कर्मकाण्ड शास्त्रका अभ्यास करनेका अनुरोध है। भाचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीने कर्मोंकी बन्ध उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदय, उदीरणा, उपशम, सन्त्व, निधित्त और निकाचना रूप दस अवस्थाएँ बताई हैं। मन, वचन, कायकी चञ्चलतासे

गोम्मटलार गाथा ४३६-४४०।

कर्मोंका आकर्षण होता है। पश्चात् वे आत्माके साथ बँध जाते हैं। इसके अनन्तर अपनी अनुक्छ सामग्रीके उपस्थित होने पर वे कर्म अपना फलदान-रूप कार्य करते हैं, इसे उदय कहते हैं। कर्मोंके सदावको सत्त्व कहा है। आत्मिनर्मलताके द्वारा कर्मोंको उपशान्त करना उपशाम है। भावोंके द्वारा कर्मोंकी स्थिति, रसदान शक्तिमें वृद्धि करना उत्कर्षण और उसमें हीनता करना अपकर्षण है। तपश्चर्या अथवा अन्य साधनोंसे अपनी मर्यादाके पहिले ही कर्मोंको उदयावलीमें लाकर उनका क्षय करना उदिरणा है। कर्मोंकी प्रकृतियोंका एक उपमेदसे अन्य उपमेद रूप परिवर्तन करनेको संक्रमण कहते हैं। उदीरणा और संक्रमण रहित अवस्थाको निधित्त कहते हैं। जिसमें उदीरणा, संक्रमणके सिवाय उत्कर्षण और अपकर्षण भी न हो, ऐसी अवस्थाको निकाचना कहते हैं।

इससे यह बात विदित होती है कि जीवके भावों में निर्मलता अथवा मिलनताकी तरतमताके अनुसार कर्मों के बन्ध आदिमें ही नाधिकता हो जाती है। विलम्बसे उदयमें आनेवाले और अधिक काल तक रस देने वाले कर्मों को असमयमें भी उदयमें लाया जा सकता है। कभी-कभी योगबलके जामत् होने पर, कर्मों की राशि, जो सागरों—अपिरिमित कालपर्यन्त अपना फल चलाती, वह ४८ मिनिट २ घड़ी के भीतर ही नष्ट की जा सकती है। अन्य सम्प्रदायों की कर्मके विषयमें यह धारणा है— 'नाभुक्तं क्षीयते कर्म — विना फल भोगे कर्मका क्षय नहीं होता।' पर जैनशासनमें सर्वत्र इस बातका समर्थन नहीं किया जा सकता। निकाचना और निधित्त अवस्थाको प्राप्त कर कर्म अवश्य अपने समयपर फल देंगे। किन्तु अन्य कर्म असमयमें भी अल्प फल देकर अथवा बिना फल दिये भी निकल जाते हैं। यदि ऐसी प्रक्रिया न होती, तो अनन्तकालसे आत्मा पर लदे हुए कर्मों के ऋणसे जीवकी मुक्ति कैसे हो सकती थी। जीवमें

अवर्णनीय शक्ति है। यदि वह रत्नत्रथ खड्गको सम्हाछ ले, तो कर्म-शतु-को दूर होते देर न लगे। कर्म अपना फल देकर आत्मासे पृथक् हो जाते हैं। क्रम-क्रमसे कर्मोंका पृथक् होना 'निर्जरा' कहलाता है। समस्त कर्मोंके पृथक् होनेको 'मोक्ष' कहते हैं। आत्मासे कर्मोंके सम्बन्ध-विच्छेद होनेको ही कर्मोंका नाश कहते हैं। यथार्थमें पुद्रलका क्या, किसी भी द्रव्यका सर्वथा नाश नहीं होता। पुद्रलकी कर्मत्व पर्यायके क्षयको कर्म-क्षय कहते हैं।

स्वामी समन्तभद्भने लिखा है कि असत्का जन्म और सत्का विनाश नहीं होता। दीपकके बुझनेपर दीपकका नाश नहीं होता, जो पुद्रलकी पर्याय प्रकाश रूप थी, वही अन्धकार रूप हो जाती है। इसी प्रकार पुद्रलमें कर्मत्व शक्तिका न रहना 'कर्म-क्षय' कहा जाता है। क्योंकि, सत्का अत्यन्त विनाश असम्भव है। कर्मोंके बन्धके कारणोंका उल्लेख करते हुए तत्वार्थसूत्रकार कहते हैं—

### "मिध्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः।" —८।१।

सत्य स्वरूप अनेकान्त दृष्टिका परित्याग कर एकान्त दृष्टिमें संलग्न होना मिथ्यादर्शन है। अध्यात्म-शास्त्रमें, शरीर आदिमें आत्माकी भ्रान्तिको मिथ्यादर्शन कहा है। मिथ्यादर्शन सहित आत्मा बहिरात्मा कहलाता है। समाधिशतकमें कितना सुन्दर लिखा है—

#### "बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मश्रान्तिरान्तरः। चित्तदोषात्मविश्रान्तिः परमात्मातिनिर्मेलः॥"

—शरीरादिकमें आत्माकी भ्रान्ति धारण करनेवाला बहिरात्मा है। मन, दोष और आत्माके विषयमें भ्रान्तिरहित अन्तरात्मा है। कर्ममरू-रहित परमात्मा है। आत्म विकासके परिज्ञान निमित्त मापदण्डके रूपमें तीर्थंकरोंने जीवकी चौदह अवस्थाएं, जिन्हें गुणस्थान कहते हैं, बतलाई हैं। बिहरात्मा विकासविहीन हैं, इसलिए उसकी प्रथम अवस्था मानकर उसे मिथ्यात्व-गुणस्थान बताया है। तत्त्वज्ञानकी जाग्रति होनेपर जब वह अन्तरात्मा बनता है तब उसे चतुर्थ आत्मविकासकी अवस्थावाला-अवि-रत सम्यग्टिण्ट कहते हैं। उस अवस्थामें वह आत्म-शक्तिके वैभव और कर्मजालकी हानिपूर्ण स्थितिको पूर्ण रीतिसे समझ तो जाता है, किन्तु उसमें इतना आत्मबल नहीं है, कि वह अपने विश्वासके अनुसार साधना पथमें प्रवृत्ति कर सके। वह इन्द्रिय और मन पर अङ्कुश नहीं लगा पाता; इसलिए उसकी मनोवृत्ति असंयत-अविरत होती है।

धीरे-धीरे बल-सम्पादन कर वह सङ्कल्मी हिंसाका परित्याग कर कम-सेकम हिंसा करते हुए संयमका यथाशक्ति अभ्यास प्रारम्भ कर एकदेशआंशिक संयमी अथवा व्रती श्रावक नामक पंचम गुणस्थानवर्ती बनता
है और जब वह हिंसादि पापोंका पूर्ण परित्याग करता है तब उस महापुरुषको आत्म-विकासकी छठवीं कक्षावाला दिगम्बर-मुनिका पद प्राप्त
होता है। वह साधक जब कथायोंको मन्दकर अप्रमत्त होता है तब प्रमाद
रहित होनेके कारण अप्रमत्त नामक सातवीं अवस्था प्राप्त होती है। इसी
प्रकार कोधादि शत्रुओंका क्षय करते हुए वह आठवीं, नवमी, दसवीं,
बारहवीं अवस्थाको प्राप्त करते हुए तरहवें गुणस्थानमें पहुँच केवली,
सर्वश्च, परमात्मा आदि शब्दोंसे सङ्कीर्तित किया जाता है। यह आत्मा
चार घातिया कर्मोंका नाश करनेसे विशेष समर्थ हो अरिहन्त कहा जाता
है। आत्म-विकासकी छठवींसे बारहवीं कक्षा तकके व्यक्तिको साधु
कहते हैं। उनमें जो तत्त्व-शानकी शिक्षा देते हैं, उन्हें उपाध्याय कहते
हैं। जिनके समीप तपस्वी लोग आत्मसाधनाके विषयमें शिक्षा-दीक्षा

प्राप्त करते हैं, और जिनका अनुशासन प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं, उन सत्पुरुषको आचार्यं कहते हैं। आचार्यका पद बढ़ा उच्च और पिवत्र है। अध्यात्मके विश्व-विद्यालयमें जितेन्द्रियताकी प्रथम श्रेणीमें परीक्षा उत्तीर्ण कर स्वरूपोपलिधके प्रमाणपत्रको पानेवाले पुरुषोत्तमको आचार्यका पद मिलता है। ऐसे ही आचार्य धर्मतत्त्वका प्रतिपादन करनेके लिए उपयुक्त माने गए हैं।

कैवल्यकी उपलब्धिके अनन्तर आत्माके प्रदेशोंकी स्पन्दन-रहित अवस्थाको आत्मविकासकी चौदहवीं अयोगकेवली नामकी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वहाँ शेष कर्मोंका क्षयकर आत्माकी परिशुद्ध अवस्था मिलती है। उन्हें सिद्ध परमात्मा कहते हैं। वे संसार परिश्रमणके प्रपञ्चसे सदाके लिए सुक्त हो जाते हैं।

वे सिद्ध परमात्मा महाकिव वनारसीदासजीके शब्दोंमें इस प्रकार वर्णित किए गए है—

> "अविनाशी, भविकार परमरसंघाम हो। समाधान सरवज्ञ सहज भिन्नाम हो॥ गुद्ध बुद्ध भविरुद्ध भनादि अनन्त हो। जगत सिरोमनि सिद्ध सदा जयवंत हो॥"

> > -- वाटक समयसार ४।

× × ×

"ध्यान ब्रगनि कर कर्म-कलंक सबै दहे। नित्य निरञ्जन देव 'स्वरूपी' ह्रौ रहै॥ ज्ञायकके ब्राकार समस्व निवारि के। सो परमातम 'सिद्ध' नमु सिर नायके॥"

-सिद्ध पूजासे।

अरिइन्त भगवान् विश्व-कल्याण निमित्त अपनी अनेकान्तमयी वाणीके द्वारा उपदेश देते हुए मनुष्य, पशु-पक्षी, देव आदि सभी प्राणियों-को परितृप्त करते हैं। संसार-समुद्रमें डूबते हुए जीवींको सन्तरणका मार्ग बतानेके कारण उन्हें तीर्थेकर कहा करते हैं। ऐसे ही महा महिमा-शास्त्री स्रोकोत्तर आत्माको स्रोक-भाषामें अवतार पुरुष कहते हैं। जैनधर्ममें भगवद्गीताके अवतारवादका कोई सामञ्जस्य नहीं है। गीताकार बताते हैं कि, जब धर्मसे ग्लानि उत्पन्न होती है और अधर्मकी अभिषृद्धि होती है उस समय परमात्मा आकर उत्पन्न होते हैं। धर्म-संस्थापन और पापके विनाशार्थ कृष्ण कहते हैं कि—मैं प्रत्येक युगमें पुनः पुनः उत्पन्न होता हूँ। भ जैनशासन परमात्माको सांसारिक जीवन धारण करनेकी बातको असंभव जानता है। राग, द्वेष, मोह आदि विकारोंसे अतीत वह परमात्मा क्यों आकर नीची अवस्थामें पहुँच मोह-जालको रचता फिरेगा। आचार्य जिनसेनने लिखा है कि, जब जगतुमें अनर्थ और पापका प्रवाह प्रचुर परिमाणमें बहने लगता है तब मानव-समाजमेंसे ही कोई विशिष्ट व्यक्ति अपनी आत्माको विकसित कर तीर्थक्कर परमात्मा बनता है और विश्वहितप्रद उपदेश दे प्राणियोंका उद्धार करता है। अवतारवादमें परमात्माको साधारण मानवके धरातलपर उतारा जाता है, जब कि जैनद्दष्टिमें साधारण मनुष्यको विकसितकर प्रबुद्ध महामानवके पद पर प्रतिष्ठित करा उस पुण्य-मूर्तिके द्वारा सार्वधर्म-की देशना बताई गई है।

१ ''यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ६ ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ७॥'' —गीता अ० ४ ।

इस प्रसङ्कमें यह भी बता देना उचित जँचता है कि साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरिहन्त और सिद्ध इन पञ्च परमेष्ठी नामसे पूज्य माने जाने जाने वाले आत्माओं में रत्नत्रयधर्मके विकासकी हीनाधिकताकी अपेक्षा मिन्नता स्वीकार की जाती है। वीतरागताका विकास जिन-जिन आत्माओं में जितना-जितना होता जाता है, उतनी-उतनी आत्मामें पूज्यताकी वृद्धि होती जाती है। परिग्रहका त्याग किए बिना पूज्यताका प्रादुर्माव नहीं होता। इस वीतराग दृष्टिके कारण ही जिनेन्द्र भगवान्की शान्त ध्यानमग्न मूर्तियों अस्त्र-शस्त्र, आभूषण आदिका अभाव पाते हैं। इस सम्बन्धमें कविवर सूधरदासजीकी निम्न रचना काफ्री आलोक प्रदान करती है—

"जो कुदेव छिव-हीन वसन भूषण श्रभिलार्षे । वैरी सों भयभीत होय सो आयुध राखें ॥ तुम सुन्दर सर्वांग, शत्रु समरथ निह कोई । भूषण, वसन, गदादि-प्रहण काहे को होई ॥ १९ ॥"

—एकीभादस्तो**त्र** ।

इस प्रकार वस्त्राभूषण आदिरहित सर्वोग सुन्दर जिनेन्द्र मूर्तिमें कोई अन्तर नहीं माल्स होता। और, यथार्थमें देखा जाए तो कर्मोंका नाशकर, जो आत्मत्वका निर्माण होता है, वह व्यक्तिगत जीवनकी सङ्गीण परिधिसे परिमुक्त होता है। उस अवस्थामें व्यक्तिगत नामधाम आदि उपाधियाँ दूर हो जाती हैं, और उनकी आराधनामें केवल उनके असाधारण गुणों पर ही हिष्ट जाती है। देखिए, एक मङ्गल पद्यमें जैना-चार्य क्या कहते हैं—

"मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभृष्टताम्। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां बन्दे तद्गुणलब्धये।।" यहाँ किसी व्यक्तिविशेषका नामोल्लेखकर प्रणामाञ्जलि अर्पित नहीं की गई है। किन्तु, यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो भी आयमा मुक्ति मार्गका नेता है, कर्म-पर्वतका विनाश करनेवाला है और सम्पूर्ण विश्व-तत्त्वोंका ज्ञाता है, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। पूजनका यथार्थ ध्येय कोई छौकिक आकांक्षाकी तृप्ति नहीं। साधक परमात्मपदसे कोई छोटी वस्तुको स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं है; अत एव वह स्पष्ट भाषामें— 'वन्दे तद्गुणलब्धये'—उन गुणोंकी प्राप्तिके लिए मैं प्रणाम करता हूं—कह्कर अपनी गुणोपासनाकी हिण्टको प्रकट करता है।

अरिहन्त, सिद्ध आदिकी वन्दनामें भी यह गुणोपासनाका भाव विद्यमान है।

#### "रामो चरिहंताणं गमो सिद्धाणं।"

आदि मन्त्र पढ़ते समय जैन दृष्टि स्पष्टतया प्रकट होती है। कारण इसमें किसी व्यक्तिका उल्लेख न कर वीतराग-विज्ञानतासे अलंकृत जो भी आत्मा हो, उन्हें प्रणाम किया है।

महाकवि धनक्षयने लिखा है—भगवन् , जो आपकी स्तुति करते हुए आप अमुकके पिता अथवा अमुकके पुत्र हो यह कहकर आपकी महत्ताको बताते हैं और आपके कुलको कीर्तिमान् कहते हैं, वास्तवमें वे आपकी महत्ताको नहीं जानते । नाटक समयसारमैं ही कहा है—

# ''जिन पद नाहिं शरीर की, जिन पद चेतन माहिं ॥२८॥''

कर्मबन्धनमें मुख्यता आत्माकी कषाय परिणितकी रहा करती है। मिलन परिणामोंसे जीव पाप-कर्मका सञ्चय अधिक करता है और विद्युद्ध परिणामोंसे वह पुण्य कर्मका अर्जन करता है। किन्हीं लोगोंने बन्धका कारण अज्ञान और मुक्तिका कारण ज्ञानको माना है। किन्तु, यह कथन आपत्तिपूर्ण है। मोह-रहित अल्प भी ज्ञान कर्मबन्धका छेदन करनेमें समर्थ हो जाता है। परमात्मप्रकाशमें योगीन्द्रदेव लिखते हैं— "वीरा वेरैगापरा थोवं पि हु सिन्सिक्षण सिज्संति। या हि सिज्संति विशागेगा विगा पढिदेसु वि सन्वसत्थेसु॥"

वैराग्यसम्पन्न वीर पुरुष अल्प ज्ञानके द्वारा भी सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं और सर्वशास्त्रोंका ज्ञाता वैराग्यके विना मुक्ति लाभ नहीं करता।

भावपाहुडमें कुन्दकुन्द स्वामीने लिखा है कि शिवभूति नामक अल्पज्ञानी— जिसप्रकार दाल और छिलके जुदे-जुदे हैं, इसी प्रकार मेरा आत्मा भी कमोंसे भिन्न है इस प्रकारके विशुद्ध भावसे— महा प्रभावशाली हो केवली भगवान् हो गए। स्वामी कहते हैं—

''तुसमासं घोरंतो भावविसुद्धो महाणुभावो य । गामेगा य सिवभूई केवलणाणी फुडं जाझो ॥५३॥"

इस विषयको स्पष्ट करनेवाली प्रकोधपूर्ण कथा षट्प्रामृत टीकामें अतसागर सूरिने इस भाँति बताई है कि—एक शिवभूति नामक परम विरागी अल्पज्ञानी सत्पुरुषने गुरुदेवके समीप महान्नतकी दीक्षा ली। उन्हें शरीर और आत्मामें भिन्नताका अनुभव तो होता था, किन्तु इस विषयको सुदृढ़ करनेके लिए गुरुने सिखाया—'सुषात् माषो भिन्न इति यथा तथा शरोरात् आत्मा भिन्न इति।' एक समय शिवभूति इन शब्दोंको भूल गए। अर्थ जानते हुए भी शब्द नहीं जानते थे। एक समय उन्होंने एक स्त्रीको दाल बनानेके लिए पानीमें उइदोंको डाल समय उन्होंने एक स्त्रीको दाल बनानेके लिए पानीमें उइदोंको डाल सिमय उन्होंने एक स्त्रीको दाल बनानेके लिए पानीमें उइदोंको डाल सिमय उन्होंने एक स्त्रीको दाल बनानेके लिए पानीमें उइदोंको डाल सिमय उन्होंने एक स्त्रीको दाल बनानेके लिए पानीमें उइदोंको डाल सिमय उन्होंने एक स्त्रीको दाल बनानेके लिए पानीमें उइदोंको डाल सिमय उन्होंने एक स्त्रीको दाल बनानेके लिए पानीमें उइदोंको डाल सिमय उन्होंने एक स्त्रीको दाल बनानेके लिए पानीमें उइदोंको डाल सिमय उन्होंने एक स्त्रीको दाल बनानेके लिए पानीमें उइदोंको डाल सिमय अर्थक करती हुं। इतना सुनते ही शिवभूतिने कहा—'मया प्राक्षम्' मुझे तो मिल गया। इसके अनन्तर एक चित्त हो ध्यानमें

सन्त हो गए और 'सन्तर्सुंहूर्तेन केवळज्ञानं प्राप्य मोक्षगतः अन्तर्मुहूर्तमें केवळज्ञान प्राप्त कर मक्त हो गए ।

स्वामी समन्तभद्र समर्थ युक्तिके द्वारा इस विषयको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—यदि अज्ञानसे नियमतः बन्ध माना जाए, तो हेय अनन्त होनेसे कोई भी केवली नहीं होगा। कदाचित् अल्प-ज्ञानसे मोक्ष मान भी लें तो बहुत अज्ञानसे बन्ध हुए विना न रहेगा।" ऐसी स्थितिमें समन्वयकारी मार्ग प्रदर्शित करते हुए आचार्यश्री लिखते हैं— मोहयुक्त अज्ञानसे बन्ध होता है, मोहरहित अज्ञान बन्धका कारण नहीं है। मोहरहित अल्प ज्ञानसे मुक्ति प्राप्त होती है और मोहयुक्त ज्ञानसे मुक्ति नहीं मिलती।

इस विवेचनसे कोई यह मिथ्या अर्थ न निकाले कि जैन-शासनमें उच्च-ज्ञानको अनावश्यक एवं अग्राह्म बताया है। महान् शास्त्रोंके परिशिलनसे राग, द्वेष आदि विकार मन्द होते हैं, मनोवृत्ति स्पीत हो जीवन-ज्योतिको विशेष निर्मल बनाती है। स्वामी समन्तभद्रने उच्च ज्ञान सम्बन्धी एकान्त दृष्टिकी दुर्बलताको स्पष्ट किया है, अन्यथा अभीक्ष्ण-ज्ञानोपयोग नामकी भावना द्वारा तीर्थक्कर प्रकृतिके बन्धका जिनागममें वर्णन न किया जाता। बन्धतत्त्वके स्वरूपको दृदयङ्गम करनेके लिए यह जानना आवश्यक है कि मनोवृत्तिके अधीन बन्ध-अवन्धकी व्यवस्था है। ज्ञान और वैराग्यसम्पन्न व्यक्ति संसारके भोगोंमें तन्मय और आसक्त

१ पट्पामृत टीका पृ० २०१

२ ''अज्ञानारुचेद् ध्रुवो बन्धो श्रेयानन्त्यान्न केनली । ज्ञानस्तोकादिमोक्षश्रेदज्ञानाद् बहुतोऽन्यथा ॥'' –आप्तमीमांसा ९६ ।

३ "अञ्च.नान्मोहिनो बन्धो न ज्ञानाद् वीतमोहतः ।
 श्वानस्तोकाच्च मोक्षः स्यादमोहान्मोहिनोऽन्यथा ॥" ९८ ॥

नहीं बनता है। राग, द्रोष, मोह आदिकी मयङ्कर छहरोंसे व्यास इस संसार-सिन्धुमें सुज्ञ साधक निमग्न न हो तीरस्थ बनकर विपत्तियोंसे बचता है। कारण—

# "तीरस्थाः खलु जीवन्ति न तु रागाव्धिगाहिनः।"

बाह्य प्रवृत्तिमें कोई विशेष अन्तर न होते हुए भी वीतरागभाव विशिष्ट ज्ञानी और अज्ञानीमें मनोवृत्तिकृत महान् अन्तर है। इसलिए भोग, विषयादिके मध्यमें रहते हुए भी निर्मोही ज्ञानी कविके शब्दों में 'करत बन्धकी छटाछटी-सी।' उदाहरणके लिए बिल्लीको देखिए। अपने मुँहमें वह चूहेको दबाती है, उस मनोवृत्तिमें और जब वह उसी मुँहमें बच्चेको दबाती है, कितना अन्तर है। बच्चेको पकड़नेमें क्रूरता नहीं है, चूहेके पकड़नेमें महान् क्रूरता है। इसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानीकी भिन्न-भिन्न मनोवृत्तिके अनुसार कर्मबन्धनमें अन्तर पड़ता है।

मनोभावोंको समझानेके लिए जैन-सिद्धान्तमें एक सुन्दर रूपक बताया गया है। उसका वर्णन 'Statesman' कलकत्तामें श्रवण-बेलगोलाके जैनमठका उल्लेख करते हुए छपा था। उस वर्णनमें जैन-मठकी दीवालपर अङ्कित चित्रका इस प्रकार स्पन्टीकरण किया गया है—

"The most interesting of these depicts is six men standing by a mango tree.' They have hearts of various hues, corresponding to their respect for life. The black-hearted man tries to fall the tree, the indigo, grey and red hearted are respectively content with big boughs, small branch and tiny springs, the pink-hearted man merely plucks a

र्भे

रते जेय क्षे सी

रण इक्त

नमें रि-ान-

ा ग्रान हण-

ममें यह

है । इक्त single mango, but the man with the white heart of perfection waits impatience for the fruit to drop."

इन चित्रोंमें सबसे अधिक मनोरञ्जक वह चित्र हैं जिसमें एक आमके बृक्षके नीचे छह व्यक्ति खड़े हुए अंकित हैं। उनके अन्तःकरणमें जीवनके प्रति जिस प्रकारका भाव है तदनुसार उनके अन्तःकरणके विविध वर्ण बताए गए हैं। इन्न्ण अन्तःकरणवाला बृक्षको जहमूलसे उखाइनेके प्रयत्नमें लगा है। नील, कापीत और पीत मनोवृत्तिवाले कमशः बड़ी डाल, छोटी डाल और लघु उपशालासे सन्तुष्ट हैं। पद्म मनोवृत्ति वाला केवल एक ही आम तोइकर तृप्त है। किन्तु, शुक्ल अन्तःकरणवाला पूर्णमानव शान्तिपूर्वक गिरनेवाले फलकी प्रतीक्षा करता है।"

जैनशास्त्रोंमें उपर्युक्त व्यक्तियोंके मनोभावोंको 'लेश्या' नामसे वर्णित किया है। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कथायोंसे अनुरिक्तित मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं। जिस व्यक्तिकी शुक्ल, मनोवृत्ति होगी उसे आचार्य नेमिचन्द्र 'पक्षपातरिहत, आगामी भोगोंकी इच्छा न करनेवाला, सर्व जीवोंपर समान हिन्दर, राग-द्वेष तथा स्त्री-पुत्रादिमें स्नेहरिहतपरणित-सम्पन्न बताते हैं। उपर्युक्त वृक्षके उदाहरणमें उस शान्त और सन्तुष्ट व्यक्तिका भाव बताया है कि वह वृक्षको तिनक भी पीड़ा विना गहुँचाए गिरनेवाले आमकी प्रतिक्षामें है। उसकी कितनी उच्च मनोवृत्ति है। ऐसे साधुचेतस्क व्यक्तिकी ग्रहस्य होते हुए भी सबके द्वारा आदरपात्र होते हैं। उस व्यक्तिकी

१ "ण य कुणइ पनखनायं ण नि य णिदाणं समो य सन्त्रेसि । णत्थि य रायद्दोसा णेहोनि य सुक्कळेस्सस्स ॥ ५१६ ॥"—गो० जी०।

तृष्णा, स्वार्थंपरता और दुष्टताकी भी कोई सीमा है, जो अपनी मर्यादित आवश्यकताकी पूर्ति के सिवाय दूसरे बहुतों की आवश्यकताओं का सर्वदाके लिए संहार करने र उतारू हो वृक्षको जड़मूलसे उखाड़ना चाहता है। भगोम्मटसारमें ऐसे मनोवृत्तिवाले के चिह्न इस प्रकार बताए हैं। वह अत्यन्त उग्र स्वभावयुक्त, जीवन भर वैरको न भुलानेवाला, निन्दनीय भाषणकर्त्ता, करुणा-धर्म आदिसे हीन, दुष्ट और किसीके समक्ष नम्र न होनेवाला कहा गया है।

इन दोनों मनोवृक्तियों के मध्यवर्ती जीवों का वर्णन उक्त चित्रके द्वारा हो जाता है। सिवनीके विशाल जैन मन्दिरमें पूर्व वर्णित चित्रके सुन्दर भावको देख दो आगन्तुक हाईकोर्टके जजोंने मनोभावों को व्यक्त करने की प्रवीणताकी हृदयसे सराहना की थी। मनोभावों का सक्ष्मतासे सफल सजीव चित्रण करने में जैन-शास्त्रकार बहुत सफल हुए हैं। और यह सफलता यांत्रिक आविष्कारों की अपेक्षा अधिक कठिन और महत्त्व-पूर्ण है। अपने राजयोग में श्री विवेकानन्द लिखते हैं—"बहिर्जगत की कियाओं का अध्ययन करना अधिक आसान है, क्यों कि उसके लिए बहुतसे यंत्रों का आविष्कार हो चुका है, पर अन्तः प्रकृतिके लिए हमें किन यन्त्रों से सहायता मिल सकती है ?"

इस कर्म-जालसे छूटनेके लिए आत्म-दर्शनके साथ विषयोंके प्रति निस्पृहता पूर्वक संयत जीवन व्यतीत करना आवश्यक है।

इस कर्म-सिद्धान्तसे यह बात स्पष्ट होती है कि वास्तवमें इस जीवका ( ग्रुभ-अग्रुभ कर्मके सिवाय ) कोई अन्य न तो हित करता है और न अहित । मिथ्यात्व कर्मके अधीन होकर धर्म-मार्गका त्याग करनेवाला

 <sup>&</sup>quot;चंडो ण मुचइ वेर' मंडणसीलो य धम्मदयरहिओ।
 दुट्ठो णय एदि वसं लक्खणमेयं तु किण्हरस ॥५०८॥" —गो० जी०।

देवता भी मरकर एकेन्द्रिय वृक्ष होता है। धर्माचरणरहित चक्रवर्ती भी सम्पत्ति न पाकर नरक में गिरता है। इसल्जिंए अपने उत्तरदायित्वको सोचते हुए कि इस जीवका भाग्य स्व-उपार्जित कर्मों के अधीन है, धर्माचरण करना चाहिए और पाप-प्रवृत्तियोंसे बचना चाहिए। स्वामि कार्तिकेय मुनिराजने उपर्युक्त सत्य इस प्रकार प्रकाशित किया है—

"या य को वि देदि छच्छी या को वि जीवस्स कुणह उवयारं।

उवयारं अवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणदि ॥ ३१९ ॥
देवो वि धम्मचसो मिच्छसवसेण तस्वरो होदि ।

चक्की वि धम्मरहिन्रो णिवडह ब रए ग्रासम्पदे होदि ॥ ४३३ ॥

भम्मं आयरह सया पावं दूरेण परिहरह ॥ ४३५ ॥"

—स्वामिकार्तिकेयानुमेक्सा।

# आत्मजागृतिके साधन-तीर्थस्थल

सम्पूर्ण विश्वमें जो वातावरण है, वह प्रायः राग, द्वेष, मोहपूर्ण भावोंको प्रेरणा दिया करता है। यद्यपि समर्थ साधक विरोधी वातावरण- में भी विशेष आत्म-बलके कारण, आत्मसाधनाके क्षेत्रमें अवाधित गतिसे बद्धता चला जाता है। किन्तु, मध्यम दृच्चिवाला मुमुक्षु योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप अनुकृल वातावरणके विना अपने चित्तकी निर्मलता स्थिर रखनेमें बड़ी कठिनताका अनुभव करता है। इसी दृष्टिसे पंडित बाशाधरजीने धार्मिक गृहस्थको अपनी साधनाके अनुकृल गृह तथा जीवन-सहचरीका सम्बन्ध मिलानेका मार्ग सुझाया है। वातावरणका मनोवृत्ति पर कम असर नहीं पड़ता। स्थलविशेष स्मृतिपटलके समक्ष

सिदयों पहलेकी घटनाओं को उपस्थित कर देता है, जिससे जीवनमें कभी-कभी ऐसी प्रेरणा मिलती है, जो बड़े-बड़े ग्रन्थों, सन्तों, प्रवचनोंसे भी नहीं मिलती। यदि कोई सहृदय चित्तीरगढ़ पहुँचे, तो राणा प्रतापका अप्रतिम स्वातन्त्र्य-प्रेम, उत्कृष्ट देश-भक्ति तथा त्यागका सजीव चित्र हृदय-पटल पर अङ्कित हुए विना न रहेगा। जौहरत्रतके कारण पित्रनी आदि हजारों वीराङ्गनाओंने अपने शीलको अक्षुण्ण रखते हुए सती वननेका जो अभूतपूर्व त्याग किया, वह कथा भी स्मरण-पथमें आकर पुरातन भारतकी पिवत्र भावनाको जगाए विना न रहेगी। आजके राजनैतिक वातावरणसे प्रभावित व्यक्ति कदाचित् जालियांवाला बागको देखने जाए, तो जनरल डायरके क्रूर-कृत्यं और पराधीन भारतीयोंकी वेबसीकी स्मृति जागे विना न रहेगी।

इसी प्रकार आध्यात्मिक जागरणके क्षेत्रमें साधक उन स्थलोंका दर्शन करे और शान्तिचित्त हो अपना कुछ समय वितावे, जहाँ तीर्थं इर आदि महापुरुषोंने विश्वके वैभवका परित्याग कर साम्यभावकी प्राप्तिनिमित्त कोधादि रिपुओंका संहार किया, तो उसकी आत्मामें विशेष बल उत्पन्न होगा और वह पवित्रताके पयमें प्रगति करनेके लिए पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त करेगा । हमारा मस्तिक विभिन्न संस्मरणरूपी रेलवे लाइनोंके जंक्शन समान है । जिस ओरके रेल-पथपर स्मृतिके सहारे हमारे विचार-एिजनने अपनी गाड़ी खींचना आरम्भ किया, संस्मरण हमें उसी दिशामें बढ़ातें हुए ले जाते हैं । सिनेमाकी राष्ट्र-मिक्तिसे परिपूर्ण फिल्म देख दर्शकका हृदय देश-मिक्तिके भावोंसे परिव्याप्त होता है और किसी धार्मिक खेलको देख उसकी आत्मा धार्मिकताके भावोंसे पूर्ण होगी ।

लगभग आठ वर्ष हुए हमें विहार प्रान्तमें गयाके पास नवादा हटेशनके समीपवर्ती गुणावा नामक जैन-तीर्थ पर पहुँचनेका अवसर मिला। ट्रेनकी अनुकूलता न होनेके कारण हमें अनिच्छापूर्वक भी कुछ समय वहाँ ठहरना पड़ा। पीछे यह भान हुआ कि वहाँ रुकना हुर्माग्य नहीं, बड़े सौभाग्यकी बात हुई। भगवान् महावीरके प्रमुख शिष्य तपस्वी शिरोमणि इन्द्रभृति गौतम गणधरकी वह निर्वाणभूमि थीं। उनके जीवनकी दिव्य स्मृतिसे आत्माको बहुत प्रकाश और प्रेरणा प्राप्त हुई। मन ही मनमें सोचने लगा, गौतम स्वामीका चरित्र बड़ा विचित्र है ! जो व्यक्ति कुछ समय पूर्व अन्य दर्शनींका पारगामी पंडित हो महावीर-शासनका भयङ्कर विरोधी बन स्वयं भगवान्से शास्त्रार्थमें दिग्विजय पानेकी नियतसे प्रभुके समवदारणके समीप पहुंचा और भगवान्-के योगबलसे प्रभावित मनोज्ञ मानस्तम्भकी विभूतिको देख मानरहित हुआ और प्रभुके समीप पहुंचते-पहुंचते उस एकान्तीकी आत्मामें अने-कान्त-सूर्यकी सुनहरी किरणोंने प्रवेशकर हृदयमें छिपे हुए मोह-मिध्यात्व-के निविद् अन्धकारको दूर कर दिया. जिससे वह गौतम प्रभुका भक्त बन गया! सम्पूर्ण परिग्रहका परित्याग कर दिगम्बरमुद्रा धारण की! अनेक ऋदियाँ उत्पन्न हो गई ! मनःपर्यय नामक महान् ज्ञानका उदय हुआ और अल्प कालमें ही उस आत्माने इतनी प्रगति की, कि वह आत्मसाधकोंकी श्रेणीमें प्रमुख बन श्रमणसंघका अधिपति-गणधर बना और भगवान महावीरकी वाणीको विश्वमें सुनानेका तथा अनेका-न्तकी पताका सर्वत्र फहरानेका सौभाग्य प्राप्त कर सका । तथा, अन्तमें पूर्णं साधना होने पर भगवान् महावीरके समान मुक्तात्मा हो गया। इमें प्रतीत हुआ, यदि व्यक्ति गौतमके समान हृदयसे प्रयत्न करे तो आज भी आत्मविकासके लिए व्यापक क्षेत्र विद्यमान है। आचार्य कहते हैं - रत्नत्रयसे शुद्ध हो यदि कोई जीव आत्मकल्याण करे तो आज भी वह व्यक्ति छौकान्तिक देव आदिके श्रेष्ठ पदींको प्राप्त करते

हुए, फिरसे श्रेष्ठ मानवके रूपमें जन्म धारण कर तप साधनाके प्रभावसे निर्वाणको प्राप्त करेगा । १

जैन-आरामसे ज्ञात होता है कि समर्थ-साधक मरणकर निर्वाणके योग्य विदेह सहद्या भूमिमें जा जन्म लेकर ७ वर्ष ३ माह अन्तर्मुहूर्तमें केवलज्ञानके लोकातिशायी आत्म-वैभवको प्राप्त कर सकता है। गुणावा क्षेत्रने ऐसे बहुतसे विचारों द्वारा हमारी आत्माको प्रबुद्ध किया—शान्ति प्रदान की। वे विचार अन्य स्थान पर नहीं मिले। वहाँ उन विचारोंके पोषणयोग्य सामग्री थी। वातावरण यह विचार उत्पन्न करता था कि यह वही स्थान है, जहाँ योगियोंके द्वारा भी वन्दनीय अमणोत्तम ब्रह्मश्चानी गौतमने अपनी साधनाका सुमधुर फल निर्वाण प्राप्त किया था। इस प्रकार तीर्थंकरोंके जीवनसे सम्बन्धित पवित्र स्थानोंकी यात्रा पुण्य-संवर्धनमें निभित्त बना करती है। सागारधर्मामृतमें पंडित आशाधरकी गृहस्थको तीर्थ वन्दना निभित्त प्रेरणा करते हुए लिखते हैं—

"स्थूलकक्षः क्रियास्तीर्थयात्राचा दिनवृद्धदेवे।" — २।८४ ।

—गृहस्थ अपने तत्त्वज्ञानकी विशुद्धि निमित्त तीर्थयात्रादि क्रियाओं को करे। यहाँ 'दृग्विशुद्धये' शब्द द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि, तीर्थ-वन्दना आत्म-निर्मलताके प्रधान अक्त सम्यग्दर्शनको परिपुष्ट करती है। समाधि-मरणके लिए उद्यत साधक आवक अथवा साधुको ऐसे स्थानका आश्रय लेनेको कहा है कि जो जिनेन्द्र भगवान्के गर्भ, जन्म, तप, कैवल्य तथा निर्वाण इन पाँच कल्याणकोंसे पवित्र हुए हो। यदि कदाचित् उसका लाभ न हो तो योग्य मन्दिर-मठ आदिका आश्रय ले। कदाचित्

१ "अज्ज वि तिरयगमुद्धा अप्पा झाऊण लहदि इंदत्तं । े लोयंतियदेवत्तं तत्थं चुत्रा णिन्युदिं जीते ॥''

<sup>—</sup>मोक्षप्राभृतमें कुन्दकुन्द स्त्रामी

तीर्थयात्राके लिए प्रस्थान करने पर मार्गमें ही मृत्यु हो जाय तो भी उस आत्माके महान् कल्याणमें बाधा नहीं आती। क्योंकि उसकी भावना तीर्थवन्दना द्वारा आत्माको पवित्र करनेकी थी। देखिए, पं० आशा- भरजी क्या लिखते हैं—

'प्रायार्थी जिनजनमादिस्थानं परमपावनम् । भाभ्रयेत्तद्वामे तु योग्यमईद्गृहादिकम् ॥ २९ ॥ प्रस्थितो यदि तीर्थाय ज्ञियतेऽवान्तरे तदा । भ्रस्थेवाराधको यस्माद्वावना भवनाशिनी ॥ ३० ॥'

---सागारधर्मामृत, भ०८।

इस प्रसङ्गमें भर्ग्हिर का यह कथन—'शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम् (२।५५)—यदि मन पिवत्र है तो तीर्थंकी क्या आवश्यकता है ?' विरोधी नहीं है। तीर्थ मानसिक पिवत्रताका साधन है। तीर्थ वन्दना स्वयं साध्य नहीं। मानसिक निर्मलताका अङ्ग है। जिनके पास वह दुर्लभ पिवत्रता नहीं है, उनके लिए वह विशेष अवलम्बन रूप है। तीर्थ-वन्दना यदि भावोंकी पिवत्रताका रक्षण करते हुए न की गई तो उसे पर्यटनके सिवाय वास्तिवक तीर्थंबन्दना नहीं कह सकते। जनताके समक्ष तीर्थ नामसे ख्यात बहुतसे स्थान हैं। उनमें सभी स्थल सम्यक् दर्शनकान-चारित्र समन्वित महान् योगीश्वरोंकी साधना द्वारा पिवत्र नहीं हैं। जो रागी, देषी, कुगुरुओंके जीवनसे सम्बद्ध हैं, वे कुतीर्थ कहे जा सकते हैं। उनकी वन्दना मिथ्यात्वकी अभिवृद्धि करेगी। इसलिए श्रेष्ठ अहिंसकोंके जीवनसे पिवत्र तीर्थोंमें जा अपने जीवनको परिमार्जित बनाना विवेकी साधकका कर्तव्य है।

महान् देव भगवान् ऋषभदेवने कैलाश पर्वतपर तपश्चर्या करके निर्वाण प्राप्त किया इसलिए सभी साधक उस कैलासगिरिको प्रणाम

करते हैं। उसे अष्टापद भी कहते हैं। विहार प्रान्तके भागलपुर नगरका पुरातन कालमें चम्पापुर नाम था। वहांसे बारहवें तीर्थं इर बाल ब्रह्मचारी भगवान् वासुपूज्यने निर्वाण प्राप्त किया था । सौराष्ट्र-गुजरातकी जूनागढ़ रियासतमें अवस्थित ऊर्जयन्त गिरिसे भगवान् नेमिनाय प्रभुने मुक्ति प्राप्त की । इस गिरिको रैवतक पर्वत भी संस्कृत साहित्यमें कहा गया है। हिन्दीमें गिरनार पर्वत नाम प्रसिद्ध है। अतिशय उन्नत होनेके कारण स्वामी समन्तभद्रने इसे 'मेथपटळपरिवोततटः' कहा है। और उसके आकार-विशेषको लक्ष्यमें रखते हुए 'भुवः ककुरम्'--पृथ्वीरूपी वृषमका ककुद कहा है। धवला टीका ए० ६७-१। इस पर्वतके समीप-वर्ती नगरको 'गिरिणयर पष्टम' बताया है। पर्वतका नाम गिरिनगर से गिरनार रूपमें कालक्रमसे परिवर्तित हुआ प्रतीत होता है। महाभारत-के पुरुष श्री कृष्णके चचेरे भाई भगवान् नेमिनाथ बाईसर्वे तीर्थं इरकी तपश्चर्या और मुक्तिसे यह पर्वत पवित्र होनेके कारण न केवल जैनी द्वारा ही वन्दनीय है, बल्कि अन्य सम्प्रदायोंके द्वारा अपने ढंग पर पूज्य बनाया जाकर तीर्थ माना जाने लगा है। प्रधानतया जैन संस्कृतिसे विशिष्ट सम्बन्ध होनेके कारण यह अतिशय पवित्र जैन तीर्थ माना जाता है। जिन नेमिनाथ भगवान्की आत्म-जागरण गाथासे इस पत्थरका कण-कण पवित्र है, उन हरिवंशिशोमणि अरिष्टनेमि जिनेन्द्रका चरित्र, करणा और विश्वमैत्रीकी दृष्टिसे अपना लोकोत्तर स्थान रखता है। नेमिनाथ भगवान्के विवाहका मङ्गल महोत्सव मनानेके लिए सौराष्ट्र देश समुद्यत हो रहा था कि इतनेमें विवाहके जुल्सके समय वरराज नेमिनाथ भग-वान्ने पशुओंका करण कन्दन सुना और देखा कि मृग आदि पशु करण स्वरसे दीन दृष्टि डालते हुए स्दन कर रहे हैं। उस समय गुग-भद्राचार्यके शब्दोंमें नेमिनाथने पशु-रक्षकोंसे पूछा-

#### "किमर्थमिद्मेकन्न निरुद्धं तृणभुक्कुलम् ?"

--- उत्तरपुराण १६२, पृ० ५०९।

किसलिए ये बेचारे तृण भक्षण करनेवाले यहाँ अवरुद्ध किए गए हैं ?'' उत्तरमें यह बताया गया कि—

#### "देवेत्तद्वासुदेवेन स्वद्विवाहमहोरसवे । व्ययीकर्तुमिहामीतमित्यभाषत तेऽपि तम् ॥ १६३ ॥

देव, आपके विवाह महोत्सवमें वासुदेवकी आज्ञासे लोगोंके सत्कार निभित्त यह यहां रखे गए हैं।" इस प्रकृतिकी पुस्तकने नेमिनाथके अन्त करणमें करणाके सूर्यको उदित कर दिया। वे सोचने लगे, ये बेचारे निर्दोष प्राणी घास चरते हैं और वनमें रहते हैं, इतनेपर भी अपने भोगनिमित्त छोग इन्हें इस प्रकार कष्ट देते हैं। अहो ! तीत्र मिथ्यात्वके वशीभूत हो मूर्ख जन निष्टुर बन क्या नहीं करते ! इसके साथ नेमिनाथ प्रभुने इस प्रकरणमें कृष्णकी गुप्त वृत्ति भी जान ली। संसार उन्हें क्षण-भङ्गुर और स्वार्थपूर्ण दीखने लगा। उन्होंने सोचा, अब तो राजीमती राजकन्याके साथ विवाह न कर मुक्तिश्रीका वरण करूँगा । निर्दयतासे शुष्क अन्तः करणोंमें करणाकी धारा प्रवाहित करनेके लिए सब वैभवका परित्याग कर उन्होंने ऊर्जयन्त गिरिपर दीक्षा ली और तपस्वियोंके शिरोमणि बने । सो उधर राजपत्नी बननेवाली शीलवती देवी राजीमतीने भी जीवननाथ नेमिनायका पदानुसरण कर साध्वीकी दीक्षा ली और साध्वी-जगत्में श्रेष्ठपदको प्राप्त किया। इन पुण्य विभूतियोंने गिरिनार पर्वतको अपने त्याग और तपश्चर्या द्वारा पवित्र स्थान बना दिया। इतिहासकी भाषामें गिरनार पर्वत जैन संस्कृतिके समाराधकोंका महान् स्थल आजसे लगभग दो हजार वर्ष पूर्व तक भी रहा आया है। क्योंकि गिरिनार पत्तनकी चन्द्रगुफामें विद्यमान आचार्य धरसेनने प्रवचन वात्सल्यके कारण भूतविल और पुष्पदन्तको षट्खण्डागम शास्त्रका अभ्यास कराया था, जिसे अवधारण कर उक्त मुनि-युगलने अत्यन्त पूज्य षट्खण्डागम शास्त्रकी रचना की ।

गिरनार पर्वतके साथ नेमिनाथ भगवान्की परमकार्कणिक वृत्ति और त्यागका संस्मरण आए विना नहीं रहता । गौतमबुद्धके हृदयमें करणाका रस मूक पशुओंको देखकर नहीं उत्पन्न हुआ था कि जिसकी प्रेरणासे उन्होंने बुद्धत्वके छिए प्रयत्न प्रारम्भ किया । दीन प्राणियोंके व्यथित जीवनके प्रति सची सहानुभूति दिखानेवाले रागके सु-मधुर चौराहेसे मुख मोड़ विरागताके शैलशिखरपर चढ़नेवाले भगवान् नेमिनाथ और उनकी सह-धर्मिणी बननेवाली सती राजीमती-जैसा आदर्श संसारमें कहाँ मिलेगा ? ऐसे आदर्शोंका मौन भाषामें मधुर स्मरण करानेवाला यह ऊर्जयन्त गिरि क्यों न वन्दनीय होगा ?

भगवान् महावीरके जीवनका इतिहास और उनके त्यागकी अमर कहानी विहार-प्रान्तके पावापुर ग्राममें विद्यमान सरोवरस्थ धवल जिन मन्दिरमें मिलती है। जिस स्थलका प्रभुने अपने निर्वाण कल्याणकके द्वारा नरामर-वन्दनीय बना दिया, वह विहारश्रीफ नामक स्टेशनसे ६-७ मीलपर है। वहाँसे भगवान्ने कार्तिक कृष्णा अमावस्थाके प्रभातमें कर्मीका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया था। पावापुरीका वातावरण बहुत शान्त, पवित्र और उज्ज्वल विचारोंका उद्बोधक है। यह स्मरण रखना चाहिए कि विचारशील व्यक्तिके लिए ही ये सब साधन कल्याणकारी होते हैं। किन्तु विवेकविहीन व्यक्तियोंकी मोह-निद्रा प्रयत्न करनेपर भी दूर नहीं होती।

१ षद्रखंडागम भाग १, पृ० ६७, ७०।

प्राकृत निर्वाणकाण्डमें पूर्वोक्त चार तीर्थक्करोंकी आत्मस्वातंत्र्य-.उपलब्धिकी भूमियोंका इन सुन्दर शब्दोंमें संस्मरण तथा वन्दन किया गया है—

### "अद्वावयग्मि उसहो चंपाए वासुपुज जियाहो । उडजंते णैमिजिणो पावाए णिखुदो महावीरो ॥ १ ॥"

वृषभनाथने अध्यपद (कैलाश) से, वासुपूज्य जिनेन्द्रने चम्पापुरीसे, नेमिनाथने ऊर्जयन्त गिरिसे और पावापुरीसे महावीर भगवान्ने निर्वाण प्राप्त किया।

भगवान अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमितनाथ, पद्मप्रभु, सुपार्श्वनाथ, चन्द्रप्रभु, पुष्पदन्त, शीतल्नाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, अरहनाथ, मिल्लिनाथ, मुनिसुत्रतनाथ, निमनाथ और पार्श्वनाथने विहार प्रान्तमें विद्यमान सम्मेद शिखर—जिसे पारसनाथ-हिल कहते हैं—से निर्वाण प्राप्त किया है। इसीलिए निर्वाण मिक्तमें आचार्य कहते हैं—

#### "बीसं तु जियावरिंदा अमरासुरिंदंदावंदिधुदिकवोसा। सम्मेदे गिरिसिहरे शिष्याश्वनया गमो तेसि।।"

—देव और मनुष्यादिके द्वारा वन्दनीय कर्मक्लेश रहित, बीस जिनेन्द्रोंने सम्मेद पर्वतके शिखरसे निर्वाण प्राप्त किया, उन सबको नमस्कार हो।

यह पर्वत शिखरजीके नामसे जैन समाजमें प्रख्यात है। प्रीवी कौंसिळकी अपील नं १२१ के सन् १९३३ पर दिए गए फैसलेमें पर्वतके विषयमें यह बात विदित होती है—"पार्व्वनाथ पर्वतपर जो जिन-मन्दिर हैं, वे निस्सन्देह बहुत प्राचीन हैं। किन्तु उनके इतिहासका अथवा उस समयका, जब कि सम्पूर्ण पर्वतके विषयमें पवित्रतासम्बन्धी पिवत विचार सर्व प्रथम माने गए, बहुत कम ज्ञान है। "" पर्वत स्वयं २५ वर्ग-मील विस्तारमें है और उसकी सबसे ऊंची चोटी ४५ सी फुट पर है। लेफ्टिनेंट बीडल, जो उस स्थानको सन् १८४६ ई० में गए थे, की रिपोर्टके अनुसार वह झाड़ों तथा घने जङ्गलसे टॅका हुआ था और जङ्गली जानवरोंसे भरा हुआ था। उसमें मनुष्य नहीं रहते थे। हां, कुल सन्यालोंकी—जंगली लोगोंकी झोपड़ियां थीं, जो पर्वतके नीचेके भागपर थीं।" आगे चलकर वीडल साहबने १८४६ ई० में यह भी लिखा है कि—'पर्वतपर प्रतिवर्ष जनवरी मासमें एक पश्च पर्यन्त एक धार्मिक मेला भरा करता था और पूजकोंकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए दूकानदार अनाज या दूसरी चीज़ें लेकर चढ़ते थे।"

महाकवि वनारसीतासजीके अर्धकथानकमें संवत् १६६१ में शिखरजीकी यात्राका वर्णन है, जिससे तत्कालीन सामाजिक व्यवहारका भी पर्याप्त बोध होता है—

"साहिब साह सकीम की, होरानंद मुकीम। श्रीसवाक कुछ जौहरी, बनिक वित्तकी सीम।। २२४॥ विन प्रयागपुर नगर सीं, कीनी उद्यम सार। संघ चढ़ायी सिकारकी, उत्तरथी गंगा पार॥ २२५॥ ठौर-ठौर पत्री दई, मई सबर जित तित्त। चीठी आई सेन कीं, आवहु जात-निमित्त।। २२६॥ खरगसेन तब उठि चखे, ह्वै तुरंग असवार। जाइ नंदजी कीं मिखे, तिज कुटंब घरबार॥ २२७॥

संवत सोलह से इकसठे। आए कोग संव सो नठे॥
 केई उबरे केई मुए। केई महा जहमती हुए॥२३९॥

खरगसेन पटनें भीं आह् । जहमति परे महा दुख पाइ ।। उपजी विथा उदरके रोग । फिरि उपसमी आउ बलजोगा। २४०॥

संघ फुटि चहुं दिसि गय़ी, आप आपकी होइ। नदी नाव अंजोग ज्यों, विद्युरि मिळे नहिं कोइ।। २४३॥

इस यात्रामें लगभग सात मासका समय व्यतीत हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। जब संघ ग्रीष्ममें रवाना हुआ था, तब शिखरजीसे लीटते हुए बीमारीका खास कारण वर्षाजनित जलकी खराबी ही रही होगी। इस यात्रामें ७-८ माहका समय लगा ऐसी कल्पना हमने इसलिए की कि उस बीच बनारसीदासजी अपना हाल लिखते हैं, कि-

''खरगसेन जान्नाकों गए। बानारसी निरंकुश भए॥
करें कछह माता सीं नित्त । पार्श्वनाथको जात निमित्त ॥२८॥
वृद्दी तूथ वृत चावळ चने । तेळ तबोळ पहुप अनिगने ॥
इतनी वस्तु तजी ततकाळ। खन ळीनौ कोनौ हट-बाळ ॥२२९॥
चैत महोनै खन लियौ, बीते मास झ सात ।
आई पून्यौ कातिकी, चल्ने लोग सब जात ॥२३०॥

"श्री सम्मेद सिखिरकी यात्राका समाचार" नामक इस्त लिखित ११ एक्ट वाली पुस्तिकासे विदित होता है कि, संवत् १८६७ में कार्तिक बदी १ बुधवारको कोई साहु घनसिंहजीके नेतृत्वमें मैनपुरीसे २५० बैलगाडियाँ और करीब १ हजार यात्री शिखरजीकी वन्दनाको निकले थे। जिस दिन संघ निकला था उस दिन मैनपुरीमें रथयात्रा हुई थी। संघमें धर्म-साधन निमित्त आदिनाथ मगवान्की मनोज प्रतिमा विराज-

मान की गई थी। रथयात्रामें बल्लमधारी सिपाही आदि भी थे। बनारसमें भेल् पुराके मन्दिरके निकट संघ ठहरा था। पावापुरी पहुँचकर संघने जलमन्दिरके समीप आश्रय लिया था। राजग्रही, गुनावा आदिकी वन्दना करते हुए वसंत-पंचमीको संघने सम्मेदशिखरकी वन्दना की और पर्वतसे लौटकर मधुवनमें धर्मोत्सव मनाया, रथयात्रा निकाली जिसमें पालगण्जके राजा भी सम्मिलित हुए थे। माघ सुदी १५ को संघने मधुवन से प्रस्थान किया।"

उपर्युक्त दोनों यात्रा-संघ विवरणोंसे उस भ्रमका निवारण हो जाता है जो प्रीवी कौन्सिलकी अपील नं० १२१ में लेफ्टिनेंट बीडल साहबते सन् १८४६ (सं० १९०३) में शिखरजीके पर्वतको अंगली आनवरों, घनी झाड़ियों आदिसे व्याप्त बताया था और लिखा था कि वहाँ मनुष्य नहीं रहते थे। बीडल महाशयका भाव यह रहा होगा कि पर्वत पर लोग नहीं रहा करते थे। तीर्थ यात्रियोंका आवागमन उनके बहुत पहिलेसे पूर्वोक्त विवरणसे स्पष्ट हो जाता है।

सम्मेदशिखर पर्वत पर यात्री लोग मुक्त होनेवाले आत्माओं के चरण चिह्न (Foot Print) की पूजा करते रहे हैं। इवेताम्बर जैनों की ओरसे कुछ टोंकों के चरण-चिन्ह बदल दिए गए थे, जिससे प्रीवी कौन्सिलमें दिगम्बर जैनियोंने यह आपित उपस्थित की थी कि चरणों की पूजा हमारे यहाँ वर्जित है क्यों कि वे खण्डित मूर्ति के अङ्क सिद्ध होते हैं। प्रीवी कौन्सिलके जजों का निम्न वर्णन पाठकों को विशेष प्रकाश प्रदान करेगा—

"श्वेताम्बरी खोगोंने जो चरणोंकी स्वयं पूजा करना पसन्द करते हैंदूसरे तरहके चिह्न बना लिए हैं, जिसे नमूना अथवा फोटो नहीं होनेसे,

१ जैन सिद्धान्तभारकर भाग ४ किरण ३, ५० १४८।

ठोक तौरपर बताना बहुत सरल नहीं है, जो अंगूठेके नखोंको बताते हैं और जिन्हें पैरके एक भागका सूचक समझना चाहिए। दिगम्बरी लोग इसे पूजनेसे इनकार करते हैं, क्योंकि यह मनुष्यके शरीरके पृथक् अङ्गका सूचक है। दोनों मातहत अदालतोंने यह फैसला किया, कि स्वेताम्बरोंका यह कार्य, जिसमें उन्होंने तीन मन्दिरोंमें उक्त प्रकारके चरण बनाए, एक ऐसी बात है कि जिसके बाबत शिकायत करनेका दिगम्बरियोंको हक है।" — (फैसलेका हिन्दी अनुवाद पृ०१७)

यह पर्वत तीर्थंकरोंकी निर्वाणभूमि होनेसे विशेष पूज्य माना जाता है इसके सिवाय अगणित साधकोंने वहाँ रहकर राग, द्वेष और मोहका नाश कर साम्यभावकी सहायता ले मुक्ति प्राप्त की, इस कारण जैन तीर्थोंमें इस पर्वतका सबसे अधिक आदर किया जाता है। सम्मेदशिखर पूजा-विधानमें लिखा है—

"सिद्धक्षेत्र तीरथ परम, है उत्कृष्ट सुथान। शिखरस्यमेद सदा नमहु, होय पाप की हान॥ अगिश्वत मुनि जहँ तें गए, छोक शिखर के तीर। तिनके पद पंकज नमों, नार्से भव की पीर॥"

मैसूर राज्यके हासन जिलामें अवणवेलगोला, निर्वाणभूमि न होते हुए भी, भगवान् गोम्मटेश्वर-बाहुवलीकी ६० फीट ऊँची भव्य तथा विश्वाल मूर्ति के बारण अदिश्वय प्रभावक तथा आकर्षक तीर्थस्थल माना जाता है। वह स्थान हासन स्टेशनसे ३२ मील, मैसूरसे ६० मील तथा वैंगलोरसे ९० मीलकी दूरीपर अवस्थित है। सर मिर्जा इस्माइलने मैसूरके दीवानकी हैसियतसे दिए गए अपने एक भाषणमें कहा था,—'सम्पूर्ण मैसूर राज्यमें अवणवेलगोल सहश अन्य स्थान नहीं है, जहाँ सुन्दरता तथा भव्यताका मनोश्च समन्वय पाया जाता हो।' वह जैनतीर्थ होनेके

TO THE RESIDENCE OF THE PERSON OF THE PERSON

साथ विश्वके कलाकारों तथा कलामेमियोंके लिए दर्शनीय तथा अमिवंदनीय स्थल है। उस स्थानमें श्रमणिश्ररोमणि बाहुबली स्वामीकी
लोकोत्तर मृति विद्यमान है तथा वहाँका बेलगोल-सरोवर भी महत्त्वपूर्ण
है। इस कारण श्रमण तथा बेलगोल समन्वित उस भूमिको श्रमणबेलगोला कहते हैं। जिस पर्वतपर मूर्ति विराजमान है वह भूतलसे ४७०
फीट ऊँचाई पर है। समुद्रतलसे ३३४७ फीट ऊँचा है। पर्वतका व्यास
२ फलीगके लगभग है। पहाड़ पर चढ़नेके लिए लगभग ५०० सीढ़ियाँ
पहाड़में शे उत्कीण हैं। प्रवेशद्वार बड़ा आकर्षक है। अन्य पर्वतींके
समान दूरसे रमणीयता और समीपमें भीषणतारूप विषमता यहाँ नहीं है।
वह चिकना, ढालसमन्वित बढ़िया पाषाणयुक्त है।

दर्शक जन भगवान् गे। म्मटेश्वरकी विशाल मनोज्ञ मूर्ति के समक्ष पहुँच दिगम्बर शांत जिनमुद्राका दर्शन करता है तब वह चिकत हो सोचता है—'अहा! मैं दुःखदावानलसे बचकर किस महान् शांतिस्थलमें आ गया हूँ।' वहाँ आत्मा प्रभुकी मुद्रासे विना वाणीका अवलंबन ले मौनो-पदेश ग्रहण करता है। हजारों वर्ष प्राचीन मूर्ति दर्शकको प्रायः नवीन निर्मित मूर्ति सी प्रतीत होती है। सभी ऋतुएँ आकर भगवान्का हृदयसे स्वागत करती हैं। कारण मूर्तिके ऊपर किसी भी प्रकारकी छाया नहीं है, जो सूर्य, चन्द्र और वर्षा आदि ऋतुओंको प्रावृतिक मुद्राधारी प्रभुके समादर अथवा दर्शनमें अंतराय उपस्थित कर सके।

बारहवीं सदीके बोप्पण पण्डित नामक कन्नड़ विद्वान्ते नक्षत्र-मालिका नामकी पद्यरचनामें भगवान्का सुन्दर वर्णन करते हुए एक पद्यमें बड़ी मार्मिक बात कही है—'अत्यन्त उन्नत आकृतिवाली वस्तुमें सौन्दर्यका दर्शन नहीं होता. जो अतिशय सुन्दर वस्तु होती है वह अतीव उन्नत आकारवाली नहीं होती। किन्तु, गोम्मटेश्वरकी मूर्तिमें यह लोको त्तरता है कि वह अत्यन्त उन्नत होने पर भी अनुपम सौंदर्यसे विभूषित है। मैसूर राज्यके पुरातत्त्व विभागके डायरेक्टर डॉ॰ कृष्णा एम॰ ए॰, पी॰ एच॰ डी॰ लिखते हैं— 'शिल्पीने जैनधर्मके सम्पूर्ण त्यागकी भावना अपनी छैनीसे इस मूर्तिके अङ्ग-अङ्गमें पूर्णतया भर दी है। मूर्तिकी नग्नता जैन धर्मके सर्वस्व त्यागकी भावनाका प्रतीक है। एकदम सीघे और उन्नत मस्तक युक्त प्रतिमाका अङ्गविन्यास आत्मिनग्रहको सूचित करता है। होठोंकी दया मयी मुद्रासे स्वानुभूत आनन्द और दुली दुनियाके साथ सहानुभूतिकी भावना व्यक्त होती है।"

'Picturesque Mysore' नामक पुस्तकमें मूर्तिके विषयमें लिखा है—एक विशाल पाषाणको काटकर मूर्ति बनाई गई है। अज्ञात शिल्गिके हाथसे उस पाषाणके रूक्षस्तरमेंसे शान्त और दिव्य स्मित अिक्कत साधुकी मनोज्ञ मूर्ति निर्मित हुई। इस महान् कार्यमें कितना अम लगा होगा, यह बात दर्शकको आश्चर्यमें डाल देगी और वह इस बातको जाननेकी उलझनमें फँस जाएगा कि क्या यह मूर्ति इस पर्वतकी रही है अथवा वह जहाँ अभी अवस्थित है, वहाँ बाहरसे लाई गई है। नहीं कह सकते कि, चट्टान वहाँ उपलब्ध हुई अथवा लाई गई। करम्यूशन नामक विख्यात शिल्प-शास्त्रीका कथन है—''इजिसके बाहर कहीं भी इतनी विशाल और' भव्य मूर्ति नहीं है। वहाँ भी ऐसी कोई मूर्ति ज्ञात नहीं है जो इस मूर्तिके द्वारा प्रदर्शित पूर्ण कला तथा ऊँचाईमें आगे बढ़ सके।"

The image is cut out of a hoge boulder and its rough surface has been made to yield by the hand of an unknown artist, an exquisite statue with the calm and beatific smile of a saint. The visitor would be astonished at the amount of labour such a prodigious work must have entailed and would

कहा जाता है कि गंगनरेशके पराक्रमी मन्त्री गोम्मटराय-चाम्ण्ड-रायके निमित्तसे उनके ईश्वर—गोम्मटेश्वरकी मूर्तिका निर्माण हुआ था। किन्तु जनश्रुति और परम्परागत कथानकसे इस मूर्तिका निर्माण इतिहा-सातीत कालका बताया जाता है। जिन बाहुबली स्वामीकी यह मूर्ति है, वे चक्रवर्ती सम्राट् भरतके अनुज और भगवान् ऋषभदेवके प्रतापी पुत्र थे। पोदनपुरका वे शासन करते थे। उन्होंने चक्रवर्ती भरतको भी पराजित किया था। किन्तु भरतके जीवनमें राज्यके प्रति अधिक ममत्व देख और विषयभोगोंकी निस्सारताको सोच उन्होंने दिगम्बरमुद्रा धारणकर मुक्ति प्राप्त की। उनकी मूर्तिमें भी उनका लोकोत्तर चरित्र और विश्वविजेतापन पूर्णतया अङ्कित प्रतीत होता है। यही कारण है कि बड़े-बड़े राजा महाराजा तथा देश-विदेशके प्रमुख पुरुष प्रभुकी प्रतिमाके पास आकर अपनी श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित करते हैं। मूर्तिमें बाहुबलीकी महान् तपश्चर्या अङ्कित की गई है। वे एक वर्ष पर्यन्त खड्गासन्से तपस्चर्या करते रहे, इसलिए लता, सर्प आदिने उनके प्रति स्नेह दिखाया । मूर्तिमें भी माधवी छता और सर्पका सद्भाव इस बातको शापित करते हुए प्रतीत होते हैं कि महा मानव बाहुबली विश्व-बन्धु हो गए हैं। इसल्लिए हर एक प्राणी उनके प्रति आर्त्मीय भाव धारण कर अपना स्नेह व्यक्त करता है। मूर्तिके दर्शनसे आत्मामें यह बात अङ्कित हुए विना नहीं रहती कि अभय और कल्याणका सद्या और अद्वितीय

be puzzeled to know whether the statue was part of the hill itself or had been moved to the spot where it now stands. Whether the rock was found in situ or was moved "nothing grandeur" says Fergusson, "or more imposing exists anywhere out of Egypt and even there, no known statue surpasses it in height or excels it in the perfection of art it exhibits." p. 23.

मार्ग सम्पूर्ण परिग्रहका परित्याग कर बाहुबळी स्वामीकी मुद्राको अप-नानेमें है। विपत्तिका मार्ग भोग, परिग्रह, हिंसा तथा विषयासिक्तमें है और कल्याणका प्रशस्त पथ अन्तःबाह्य-अपरिग्रह, अहिंसा और आत्म-निमग्नताकी ओर अपने जीवनको प्रेरित करनेमें है। लेखनीकी और वाणीकी भी सामर्थ्य नहीं है कि मूर्तिके पूर्ण प्रभाव और सौंदर्यका वर्णन कर सके। दर्शनजनित आनन्द वाणीके परे है। विहाररत्न बाबू राजेन्द्र-प्रसादजीने उस दिन हमें गोम्मटेश्वरके दर्शनका उल्लेख करते हुए मूर्तिके विषयमें यह सूत्र वाक्य कहा था कि—"मूर्ति अद्भृत है।"

निर्वाणभूमि होनेके कारण पटना, सिद्धवरक्ट (होल्कर स्टेट) गजपंथा (नासिक), द्रोणगिरि, नयनगिरि (बुन्देलखंड), सोनागिरि (दितया स्टेट), बढ़वानी (स्टेट), कुंथलगिरि (जिला उस्मानाबाद निजाम), मुक्तागिरि (अमराधती), पावागढ़ (बंद्दोदा स्टेट), गुणावा (गया) और मांगीतुंगी (मालेगांव, बम्बई प्रान्त) आदि प्रख्यात तथा पूज्य स्थल हैं कारण यहाँसे बहुत ही पवित्रात्माओंने रत्नत्रय धर्मकी आराधनाकर निर्वाण प्राप्त किया है। मांगीतुंगी क्षेत्रसे रामचंद्रजी हनुमान्जी आदि महापुरुषोंने मुक्ति प्राप्त की। इस क्षेत्रकी पूजामें लिखा है:—

"गंगाजक प्राप्तक भर शारी, तुव चरनन दिग धारों, परिग्रहं तिसना क्यी आदि की, ताको ह्रै निरवारो । राम हन् सुप्रीव शादि जे, शुंगी गिरि चित चाई, "कोडि निन्यानवे मुकत गए मुनि, पूजो मन बच काई ॥"

—सिद्धक्षेत्र पूजा संग्रह पृ० ७९

 <sup>&</sup>quot;रामहण्सु-गीओ गृदयगवावखो य णोलमहण्मेलो ।
 णवणवदीकोडीओ तुंगीगिरि णिन्दुदे वंदे ॥ ८ ॥" — प्राकृत निर्वाणकाण्ड ।

रामका चरित्र वर्णन करनेवाले मनोहर महाकाव्य जैनपद्मपुराण (पर्व १२२ क्लोक ६७) से विदित होता है, कि माघ सुदी १२ की रात्रिके अंतिम प्रहरमें रामने कैवल्य प्राप्त किया—

"मावशुद्धस्य पक्षस्य द्वादस्यां निशि पश्चिमे । यामे केवलमुपन्नं ज्ञानं तस्य महात्मनः॥"

भगवान् मुनिसुन्तनाथ, जो २० वें तीर्थक्कर हुए हैं, के समयमें रामचन्द्र जी हुए थे। रामचन्द्र जीके समान हनुमान् जीने निर्वाण प्राप्त किया। हनुमान् जी विद्यावलसम्ब्र महापुर्श थे। उनकी ध्वजामें किया। हनुमान् जी विद्यावलसम्ब्र महापुर्श थे। उनकी ध्वजामें किया। वानर शाकाहार करनेवाला शक्ति-स्फूर्ति-युक्त जीवधारी है। वह अहिंसा, शक्ति और स्फूर्तिका प्रतीक है, इस कारण हनुमान् जीने कियेको अपनी ध्वजाका चिह्न बनाया। आचार्य रविषेणके शब्दों में यह समझना मिथ्या है कि हनुमान् बंदर थे। वे सर्वगुण संपन्न महापुरुष थे। उनके पिताका नाम पबनंजय था। वे भी महापुरुष थे। पवनवायुसे मानवकी उत्पत्ति वैज्ञानिक दृष्टि विशिष्ट जैनधर्ममें स्वीकार नहीं की गई है।

भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर इन तीन पांडवोंने गुजरात प्रांतके शत्रुव्जय पर्वतपर तपश्चर्या की थी। दिगम्बरमुद्रा धारण कर कर्म-शत्रुओंगर विजय प्राप्त की थी। प्राकृत निर्वाणकाण्डमें लिखा है—

"पंदुसुआ तिषिण जमा दिवडमिरिदाम महकोडीओ। सत्तं जयगिरिसिहरे मिज्वामागया मामो तेर्ति ॥ ६ ॥" भैया भगवतीदासजीने इसको इन शब्दोंमें स्पष्ट समझाया है— "पांडव तीन द्रविड राजान। आठ कोडि मुनि मुकति पयान। श्रोक्षश्रुअय गिरिके सीस। भाव सहित वंदो निसदीस ॥ ७ ॥" जिस स्थान पर विशेष प्रभावशाली मूर्ति, मंदिर आदि होते हैं, उसे अतिशय क्षेत्र कहते हैं। इनकी संख्या लगभग सौसे अधिक है। किसी स्थान पर साधकोंको अथवा भक्तोंको विशेष लाम दिखाई दिया, तो उसे अतिशय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे अतिशय क्षेत्र नवीन भी बन जाते हैं।

जयपुर राज्यमें श्री महावीरजी नामक स्टेशन है। यहाँ के भगवान् महावीरकी मूर्ति का बड़ा प्रभाव सुना जाता है। हजारों यात्री वहाँ वंदना-को जाते हैं। मीना और गूजर नामक क्षत्रिय लोग हजारों की संख्यामें महावीर भगवान्की ऐसी भक्ति करते हैं, जो दर्शकों को चिकत कर देती है।

जयपुर राज्यमें शिवदासपुरा स्टेशनके समीप एक नवीन अतिशय क्षेत्रकी उपलब्धि हुई है। उसे पद्मपुरी कहते हैं।

मध्यप्रान्तमें दमोहसे २२ मीलकी दूरी पर कुण्डलपुर क्षेत्र है। कहते हैं कि यवनराज औरंगजेवने वहाँकी भगवान् महावीरकी अतिशय मनोज्ञ पद्मासन १२ फीट ऊँची मृतिं तुड्वानेका प्रयत्न किया, किन्तु वहाँकी कुछ विशिष्ट घटनाओंने यवन सम्राट्को चिकत कर दिया, इससे उस तीर्थसे उसकी वक दृष्टि दूर हो गई। पर्वत कुंडलाकृति है। ६४ जिनमंदिरोंसे बड़ा रमणीय मालूम पड़ता है।

राजपूतानामें आबू पर्वतपर अवस्थित जैन मंदिर अपनी कलाके लिए विख्यात है। कर्नेक टॉडने अपने राजस्थानमें लिखा है—

"Beyond Controversy this is the most superb of all the temples in India and there is not an edifice besides the Tajmahal, that can approach it."

--- भारतवर्षके मंदिरोंमें यह श्रेष्ठ है यह वात निर्विवाद है। ताज-महलके सिवाय कोई और भवन उसकी समता नहीं कर सकता, विमल- शाहने भगवान् आदिनाथका मंदिर विक्रम संवत् १०८८ (ईस्वी सन् १०३१) में बनवाया था । नेमिनाथ भगवान्का मनोज्ञ मंदिर तेजपाल वस्तुपाल नामक राजमंत्रियोंने बनवाया था । विक्रम संवत् १२८७ में इस प्रख्यात मंदिरका निर्माण हुआ था । करोड़ों रुपयोंका व्यय कर इस अनुपम मंदिरकी रचना की गई है । शिल्पशास्त्रके अधिकारी विद्वान् फर्यूसन महाशय लिखते हैं "—"इस मंदिरमें, जो कि संगमर्मरका बना हुआ है, अत्यंत परिश्रम सहन करनेवाली हिन्दुओंकी टांकीसे फीते जैसी वारीकीके साथ, ऐसी मनोहर आकृतियाँ बनाई गई हैं कि उनकी नकल कागज पर उतारनेमें बहुत समय लगाने पर भी मैं समर्थ नहीं हो सका।"

कर्नळ टॉडने मंदिरके गुंबजको देख चिकत होकर लिखा है कि "इसका चित्र तैयार करनेमें लेखनी यक जाती है। अत्यन्त अमशील चित्रकारकी कलमको भी इसमें महान् अम पड़ेगा। इन मंदिरोंमें जैनधर्मकी कथाएं चित्रित की गई हैं। व्यापार, समुद्रयात्रा, रणक्षेत्र आदिके भी चित्र विद्यमान हैं।" मंदिरोंके सौन्दर्यने कर्नल टॉडके अंतः-करण पर इतना प्रभाव डाल रखा था कि श्रीमती हंटर व्लेर नामकी महिलाने मंदिरके गुंबजका चित्र जब टॉड साहबको विलायतमें दिखाया तो उससे आकर्षित हो उनने पश्चिम भारतकी यात्रा नामकी अंग्रेजी पुस्तक उक्त महिलाको समर्पण की और उस महिलासे कहा—हर्ष है कि तुम आबू गई ही नहीं, किन्तु आब्को इंग्लेण्डमें ले आई हो।"

देवगढ़ बुंदेलखंडके जाखलोन स्टेशनसे लगभग १० मीलकी दूरी

<sup>?</sup> Picturesque Illustrations of Ancient Architecture in Hindustan. by Fergusson

२ अबू जैन मंदिरों के निर्माता पृ० ६५, ६९

पर अत्यन्त कलापूर्ण स्थान है। देवपित और खेपित बंधुओंने अपनी विशुद्ध मिक्कि प्रसादसे विपुल ह्रव्य लाम किया और द्रव्यका सद्व्यय करते हुए अगणित कलामय जिनेन्द्रमूर्तियाँ देवगढ़में बनवाईं। जिनके सौन्दर्य दर्शनसे नयन सफल हो जाते हैं। वह अवणवेलगोलाकी लघु- आवृत्ति सहश प्रतीत होता है। सांची (भूगल रियासत) की प्राचीन मन्य बौद्ध सामग्री जिस प्रकार हृद्य पर अमिट प्रभाव डालती हे उसी- प्रकार प्रेक्षक भी देवगढ़की अनुपम उत्कृष्ट कलापूर्ण सामग्रीसे प्रभावित तथा आनंदित हुए विना नहीं रह सकता। वहाँ हजारों मूर्तियोंको देख आत्मामें वीतरागताका अपूर्व प्रभाव उत्यन्न होता है। वहाँका सजीव प्रभाव हृदयपटल पर एक बार भी अंकित होकर सदा अमिट रहता है।

१ जैन सिद्धान्त-भारकर भाग ८ किरण २ से शात होता है कि पर्वत उत्तर-दक्षिण १ मील लग्बा, पूर्व-पश्चिम ६ फर्लंग चौड़ा है। पर्वतकी चढ़ाई सरल है। मन्दिर लगभग ८ सी वर्ष प्राचीन कहे जाते हैं। भगवान फर्षभदेवकी मूर्ति जटायुक्त है। वहां तीर्थंकर बाहुबर्ला, शासन-देवता, मुनि-आर्थिका, श्रावक तथा श्राविकाओं की मूर्तियां भी मिलती हैं। कहीं-कहीं दम्पतिका चित्र वृक्षके नीचे खड़ा हुआ पाया जाता है और प्रत्येककी गोदमें एक-एक बच्चा है। पुरातक्त विभागके तत्कालीन सुपरिन्टें-डेन्ट श्रीयुत दयाराम सहानी एम० ए० ने इसका अर्थ यह सोचा है—'ये बच्चे अवसर्पिणीके सुषम-सुषम समयकी प्रसन्न जोडियां—युगलिये हैं और जिसके नीचे स्त्री-पुरुष खड़े हैं वह वृक्ष कल्पहुम है; जिससे उस जमानेमें मनुष्य वर्गकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती थीं।' पुराणोंमें उत्तम भोग भूमिका जो वर्णन है उससे विदित होता है कि माता-पिता सन्तितिका मुख-दर्शन करनेके पूर्व ही छींक और जम्हाई ले शरीर पिरित्याग कर स्वर्ग लोककी यात्रा करते थे। इस प्रकाशमें सहानी महाशयकी सूझ चिन्तनीय हो जाती है। शिलालेखोंकी दृष्टि पर्वत महत्त्वपूर्ण है। २०० शिलालेखोंमेंसे १५७ धेतिहासिक महत्त्व रखते हैं। नागरी अध्रीके क्रमिक विकासको जाननेके लिए ये लेख बहुत कामके हैं।

बुंदेलखंडमें पन्ना रियासतके अंतर्गत खजुराहाके जैन मंदिरोंकी उच और मनोज्ञ कला भी दर्शनीय है। भगवान् शान्तिनाथकी २० हाथके लगभग उन्नत प्रतिमा बहुत सुन्दर है। वहाँकी स्थापत्यकला बहुत भव्य है।

जिस प्रकार अतिशय विशेष होनेके कारण कोई स्थल अतिशय-क्षेत्र रूपमें पूजा जाकर साधकके अन्तःकरणमें मन्य मावनाओं को संवर्द्धित करता है उसी प्रकार तीर्थङ्कर भगवान्के गर्भ, जन्म, तपश्चर्या तथा कैवन्योत्पत्तिके स्थान भी विशेष उद्बोधक माने जाते हैं। भगवान् पार्श्वनाथ तथा सुपार्श्वनाथ तीर्थङ्करके जन्मसे काशी नगरी पिवत्र हुई और वह साधकों के लिए पुण्यधाम बन गई। इन तीर्थङ्करों के जन्मसे पिवत्र बनारसी नगरी के प्रति भक्ति प्रकट करने के लिए श्रीयुत खरगसैन-जी जौहरीने अपने होनहार चिरञ्जीव और सर्धमान्य महाकविका नाम बनारसीदास रखा था। अपने अर्धकथानक के आरम्भमें जो पद्य इन्होंने दिए हैं वे उद्बोधक होने साथ आनन्दजनक भी हैं तथा उनसे 'बनारस' नगरकी अन्वर्थता प्रकाशमें आती है—

"पानि-जुगल-पुट-सीस घरि, मानि अपनपौ दास। आनि भगति चित जानि प्रभु, बन्दों पास-सुपास ॥ १ ॥ गंग माहि आइ घसी है नदी बहना असी, बीचि बसी बानारसी नगरी बसानी है। कसिवार देस मध्य गांउ तातें कासी नांउ, श्रो सुपास पासकी जनम भूमि मानी है॥ वहां दुहू जिन सिवमारग प्रगट कीनौ, वब सेतो सिवपुरी जगत में जानी है। ऐसी विभि नाम थपे नगरी वनारसीके, चौर भांति कहै सो, तो मिध्यामत-वानी है।। २॥"

जैन संस्कृतिके विकास और संवर्द्धनकी पुनीत पुण्य-भूमिके रूपमें विहार प्रान्तमें राजगृहीका अत्यन्त उच स्थान है । कारण, बासुपूज्य भगवान्को छोड़ शेष २३ तीर्यङ्कशेंने केवल्य लाभके उपरान्त अपनी धार्मिक देशनासे राजगिरिको पवित्र किया था। भगवान् महाबीरके समवसरण-धर्मसभाके प्रधान पुरुष-रत्नसम्राट् श्रीणक---बिम्बसारकी निवासभूमि और राजधानी राजग्रही रही है। राजग्रहीके पूर्वमें चतु-क्कोण ऋषिशैल, दक्षिणमें वैभार और नैऋत्य दिशामें विपुलाचल पर्वत हैं; पश्चिम, वायव्य और उत्तर दिशामें छिन्न नामका पर्वत है, ईशान दिशामें पाण्डु नामका पर्वत हे।' हरिवंशपुराणसे विदित होता है कि भगवान् महावीरने जुम्मिक ग्रामकी ऋजुकूला नदीके तीर वैद्याख सुदी १० को कैवल्य प्राप्त किया था। गणधरका योग न मिलने-के कारण ६६ दिन तक प्रभुका मौन विहार हुआ और वे राजग्रह नगर पधारे । आचार्य जिनसेन राजग्रहका विशेषण 'जगत्ख्यातम्' देकर उस पुरीकी लोकप्रसिद्धताको प्रकट करते हैं । अनन्तर भगवान्ने जिस प्रकार सूर्य विश्वके प्रवे।धन निमित्त उदयाचलको प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपरिमित श्रीसम्पन्न विपुछाचछ शैछपर आरोहण किया। इरिवंश पुराणमें लिखा है—

"षट्षिष्टिदिवसान् भूयो मौनेन विहरन् विशुः । आजगाम जगत्स्यातं जिनो राजगृहं पुरम् ॥ ६१ ॥ श्राहरोह गिरिं तत्र विशुष्ठं विपुष्ठक्षियम् । प्रवोधार्थं स कोकानां भाजुमानुद्यं यथा ॥६२॥" — सर्ग २ । भगवान्की दिव्य-वाणी प्रकाशनके योग्य गणधरादिकी प्राप्ति होने- पर विपुलाचलको ही सर्वप्रथम यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ६६ दिनके पश्चात् श्रावण कृष्ण प्रतिपदाके प्रभातमें जब कि सूर्यका उदय हो रहा था और अभिजित नक्षत्र भी उदित था, भगवानके द्वारा धर्म-तीर्थकी उत्पत्ति हुई। आचार्य यतिकृषम तिलोयपण्णत्तिमें श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको युगका प्रारम्भ बताते हैं।

संसारके महान् ज्ञानी सन्त-जन और पुण्यात्मा नरनारियों के आवा-गमनसे राजगिरिका भाग्य चमक उठा । अनेकान्त विद्याके सूर्यने राज-गिरिके विपुलाचलके शिखरसे मिथ्यात्व अन्धकार निवारिणी किरणों के द्वारा विश्वको परितृप्त किया, इसलिए राजगिरि और उसके विपुलाचलका दर्शन साधकके दृदयमें भगवान् महावीरके समवसरणकी स्मृति जागृत कर देता है। राजगिरिका नाम साधकों को स्मरण कराता है और सम्भवतः वे अपने ज्ञान-नेत्रसे उस अतीतके आध्यात्मिक जागरणसम्पन्न भव्य कालको देख भी लें, जब कि वनमालीने आकर मगध-सम्राट् श्रेणिकको यह श्रति-सुखद समाचार सुनाया था कि, श्री वीर प्रभु विपुलाचलपर प्रधार हैं और उनके आध्यात्मिक प्रभावसे सारा वन विचित्र सौंदर्यसम्पन्न हो गया है। वनपालकके ये शब्द सदा स्मृतिपथमें गूजते रहेंगे।

''वीर प्रभु विपुकाचक आए, छह रितु फूळी ककी करी।"

जैन तीर्थयात्रा विवरणमें निर्वाणभूमि, अतिशय क्षेत्र पंचकत्याणक स्थल सब साधकोंके लिए पूज्यस्थल बताए हैं। हमने कतिपय स्थलोंका ही ऊपर संक्षिप्त वर्णन किया है, अन्यथा हमें बहवानी स्टेटमें

 <sup>&</sup>quot;वासस्स पढममासे सावणणामिम बहुलपह्नवाए । अभिजीणक्खत्तिम य उप्पत्ती धम्मतित्थस । सावणबहुले पाहिवस्द्दमुहुत्ते सुहोदये रिवणो । अभिजस्स पढम जोए जुगरस आदी इमरस पुढं ॥ ६९-७० ॥

विद्यमान चूलगिरिके विषयमें प्रतिपादन करना अनिवार्य था। वहाँ ते इन्द्रजीत, कुम्मकर्णने तपःसाधनाके फलस्वरूप सिद्धि प्राप्त की। वहवानी-के समीप भगवान् ऋषभदेवकी ८४ फीट ऊँची खड्गासनमूर्तिकी विशालता दर्शकोंको चिकत कर देती है। इतनी विशालमूर्ति अन्यत्र नहीं है। इतिहासातीत कालकी मूर्ति कही जाती है। अब पुरातन मूर्तिका जीणोंद्धार हो जानेसे पुरातत्वज्ञ प्राचीनताका प्रत्यक्ष बोध प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं।

निर्वाणप्राप्त आत्माएँ लोकके शिखरपर विद्यमान रह अपने ज्ञान तथा आनन्द स्वभावमें निमग्न रहती हैं। न कि जैसा बौद्ध मानता है, कि दीपकका तेल-स्नेह समाप्त होनेपर वह बुझ जाता है, उसी प्रकार स्नेह-रागादिके क्षय होनेसे जीवन प्रदीप भी बुझ जाता है। जैनहिष्टमें आत्मा-के विकारोंका पूर्ण क्षय होती है, तथा पूर्ण परिशुद्ध आत्माका पूर्ण विकास होता है।

साधककी मनोवृत्ति निर्मल करनेमें पुण्यस्थलोंको निमित्तमात्र कहा है। वैसे तो जिस किसी स्थलपर समासीन हो समर्थ साधक विकारोंके विनाशार्थ प्रवृत्त होता है, वही निर्वाणस्थल बन जाता है। दुर्बल मनो-वृत्तिवाले साधकोंके लिए अवलम्बनकी आवश्यकता होती है। समर्थ जिस प्रकार प्रवृत्ति करता है, वह मार्ग बन जाता है। आचार्य अमितगित कहते हैं—

"न संस्तरो भद्र, समाधिसाधनं न लोकपूजा न च सङ्घमेलनम्। यतस्ततोऽध्यारमरतो भवानिशं विमुच्य सर्वामपि बाद्यवासनाम्॥" ——द्वात्रिंशतिका २३। जैनशास्त्रोंके परिशीलनसे स्पष्ट विदित होता है, कि किस महापुरुषने कब और किस स्थलसे आत्मस्वातंत्र्य-मुक्ति प्राप्त की। आज तक वह स्थल परम्परासे पूजा भी जाता है। निर्वाणभूमिपर मुक्त होनेवाले आत्माके चरणोंके चिह्न बने रहते हैं, उनको ही आराधक प्रणाम कर मुक्त आत्माओंकी पुण्यस्मृति द्वारा अपने जीवनको आलोकित बरता है। इन प्रमाणोंके आधारपर विद्यावारिधि वैरिस्टर श्रीचम्पतरायजी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि—'यथार्थमें जैनधर्मके अवलम्बनसे निर्वाण प्राप्त होता है। यदि अन्य साधनाके मार्गोसे निर्वाण मिलता, तो मुक्त आत्माओंके विषयमें वे भी स्थान, नाम, समय आदिका प्रमाण उपस्थित करते।' वे लिखते हैं:—"No other religion is in a position to furnish a list of men, who have attained to Godhood by following its teachings."

-Change of heart P. 21

मुम्क्षुके लिए भैया भगवतीदासजी कहते हैं:—
"तीन छोकके तीरथ जहां, नित मित बंदन की जै तहां।
मन-वच-काय सहित सिर नाय, वंदन करहिं भविक गुण गाय॥"
कौन साधक मुक्तिकी उज्ज्वल भावनाके प्रबोधक पुण्य तीर्थोंकी
अभिवंदनाद्वारा अपने जीवनको आलोकित न करेगा ?

## साघकके पर्व

साधकके जीवन-निर्माणमें पर्व तथा उत्सवोंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार तीर्थ्यात्रा, तीर्थस्मरण आदिसे साधककी आत्मा निर्मेल होती है, उसी प्रकार आत्मप्रबोधक पर्वोंके द्वारा जीवनमें पवित्रताका अवतरण होता है। कालविशेष आनेपर हमारी स्मृति अतीतके साथ ऐक्य धारण

कर महत्त्वपूर्ण घटनाओं को पुनः जाग्रत कर देती है। अतीत नैगमनय भूतकालीन घटनाओं में वर्तमानका आरोप करता है। यद्यपि भगवान् महावीर प्रभुको निर्वाण प्राप्त हुए २४७२ वर्ष व्यतीत हो गए, किन्तु दीपावलीके समय उस कालभेदको भूलकर संसार कह बैठता है— 'श्रा हीपोत्सवदिने वर्द्धमानस्वामी मोक्षं गतः।'

—आलापपद्धति पृ० १६९।

इस प्रकारकी मधुर स्मृतिके द्वारा साधक उस स्वर्णकालसे क्षणभरको ऐक्य स्थापित कर सास्विक भावनाओंको प्रबुद्ध करता है। पर्व और त्यौद्दार नामसे ऐसे बहुतसे उत्सवके दिवस आते हैं, जब कि अप्रबुद्ध लोग जीवनको रागद्देषादिकी वृद्धि द्वारा अधिक मलिन बनानेका प्रयत्न किया करते हैं। आश्विनमासमें दुर्गाप् जाके नामपर बहुतसे व्यक्ति पशु-बलि द्वारा अपनेको कृतार्थ समझते हैं। ऐसे पर्व या उत्सवसे साधकको सतर्वतापूर्वक आत्मरक्षा करनी चाहिए, जिनसे आत्मसाधनाका मार्ग अवस्द्ध होता है। जिन पर्वेसे सास्विक विचारोंको प्रेरणा शप्त होती है उनको ही सोत्साह मनाना चाहिए।

'तिलोयपण्यासिमें बताया है कि जिस वालमें जीव कैवल्य, दीक्षा-कल्याणक, निर्वाण आदिसे पापरूपी मलको नष्ट करता है, वह काल-मंगल कहा है।

"प्वं अणेयभेयं हवदि तं काळमंगळं पवरं । जिग्रमहिमासंबंधं गंदीसरदीपपहुदोदो ॥" -१।२६ ।

इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्की महिमासे सम्बन्ध रखनेवाला वह श्रेष्ठ काल मंगल कहा है, जैसे नन्दीस्वरद्वीप सम्बन्धी पर्व आदि ।

१ "नास्ति काले केवलगाणादिमंगलं परिणमित । १-२४ परिणिक्कमणं केवलणाणुब्भवणिन्तुदिप्पवैसादी । पावमलगालणादो पण्णत्तो कालमंगलं एदं १-२५।"

साधक मंगल कार्यों द्वारा विशेष अवसरकी स्मृतिको सफल बनाता है। श्वाचार्य ुग्राभद्रने मनुष्यके शरीरकी धुनके द्वारा भक्षित इक्षुके साथ तुलना की है। इक्षुमें जो गाँठें होती हैं, उनको पर्व कहते हैं। गाँठोंको न खाकर यदि उर्वरा भूमिमें लगा देते हैं, तो अच्छी फसल आती है। इसी प्रकार जीवनमें नंदीश्वर, दशलक्षण आदि पर्वके कालको मोगमें न लगाकर संयम तथा आत्मसाधनामें व्यतीत करे, तो साधक मंगलमय जीवनद्वारा अभ्युद्य एवं निःश्रेयस-निर्वाणकी प्रतिष्ठाको प्राप्त होता है।

जैन पर्वोमें श्रावण कृष्णा प्रतिपदाका प्रभात अपना विशिष्ट महत्व रखता है, कारण उस दिन भगवान् महावीर प्रभुने विपुलाचल पर्वतपर शांति और समृद्धिका जीवनप्रद उपदेश दिया था। वर्धमान हिमाचल-से स्याद्वाद गंगाका अवतरण इस मंगलमय अवसर पर हुआ था, अत एव उस महान् शुद्ध एवं सात्त्विक स्मृतिका उद्बोधक होनेके कारण वह 'वोरशासन दिवस' साधकके लिए सर्वश अभिवंदनीय है। यदि भगवान्ने अपना सार्वजनीन अनेकान्तमय अभय उपदेश न दिया होता. तो संसार मोहान्धकारमें निमग्न रहकर अपयगामी रहता।

१ ''मानुष्यं घुणमक्षितेश्चसदृशं ।'' —आत्मानुशासन, ८१ ।

 <sup>&#</sup>x27;प्रत्यश्चीकृतिविद्यार्थं, कृतदोषत्रयञ्चयम् ।
 जिनेन्द्रं गोतमोऽपृच्छत्तीथार्थं पापनाद्यनं ॥ ८९ ॥
 स दिव्यय्वनिना विद्यसञ्जय छेदिना जिनः ।
 दुन्दुभिध्वनिधारेण योजनान्तरयायिना ॥ ९० ॥
 श्रावणस्यासिते पश्चे नक्षत्रेऽभिजिति प्रमुः ।
 प्रतिपद्यद्वि पूर्वाहणे शासनार्थमुदाहरत् ॥ ९१ ॥ "—हिरवंशपुराण सर्ग २

"वीर-हिमाचळ तें निकसी, गुरु गौतमके मुख कुण्ड दरी है।
मोह-महामद-भेद चली, जगकी जड़तातप दूर करी है।
ज्ञान-पयोनिधि मांहि रली, बहु-मंगतरंगनिसों उल्लरी है।
ता ग्रुचि शारद गंगनदी प्रति मैं ऋँ जुलीकर शीस धर्रा है॥
या जगमंदिरमें अनिवार अज्ञान श्रंधेर छ्यो अतिमारी।
श्री जिनकी धुनि दीप-शिखा सम जो नहिं होत प्रकासनहारी।
तो किह भांति पदारथ पांति कहां लहते रहते अविचारी।
या विधि सन्त कहें धनि हैं धनि हैं, जिन बैन बढ़े उपगारी॥"

यह दिवस वीरशासन के प्रकाशन द्वारा मंगल रूप होने के पूर्व भी अपना विशिष्ट स्थान धारण करता था। भोगम्मिकी रचनाके अवसान होनेपर कर्ममूमिका आरंभ इसी दिन हुआ था। यतिवृष्य आचार्यने तिलोयगणित्में इस समयको वर्षका आदि दिवस वताया है, कारण श्रावणमास वर्षका प्रथम मास कहा है। श्रमण संस्कृतिवालोंका वर्षांभ श्रवण नक्षत्रयुक्त श्रावण माससे होना उपयुक्त तथा संगत भी दिखता है। वर्षाकालसे धार्मिक जगत्का संवत्सर आरंभ होना ठीक मालूम पड़ता है। उस समय मेधमाला जलधारा द्वारा विश्वको परिवृप्त करती है, तो धर्मामृत वर्षा द्वारा श्रमणगण अथवा उनके आराधक सत्युरुष स्व तथा परका कल्याण करते हुए आत्माको निर्मल वनाते हैं।

रक्षाबंधन-यह पर्वे साधर्मियोंके प्रति वात्सल्यभावका स्मारक है। जैन-शास्त्रकारोंने बताया है कि उज्जैनमें श्रीधर्म नामके राजा थे। उनके

२ "वासस्स पढममासे सावणणामिम्म बहुरूपिडवाए । अभिजीणवखत्तिम्म य उप्पत्ती धम्मतित्थस्स । ६९ ॥ सावणबहुरू पाडिवरुद्दमुहुत्ते सुहोद्दे रिवणो । अभिजस्स पढमजोए जुगुस्स आदी इयस्स पुढं ॥ ७० ॥ ति० प० १ ।"

बलि, बृहस्पति, प्रह्लाद और नमुचि नामके चार मन्त्री थे। वहाँ अकंपन आचार्यके नेतृत्वमें सात सौ जैन साधुओं का विशाल सब प्यारा। मिन्त्रयों के चित्तमें जैन धर्मके प्रति प्रारमसे ही विद्वेषमाव था। उनने श्रीधर्म नरेन्द्रको सुनिसमूहको बंदनाके लिए अनुत्साहित किया, किन्तु राजाकी आंतरिक प्रेरणा देख मात्रेयों को भी मुनिबंदनाको जाना पड़ा। उस समय संघस्थ सभी साधु आत्मध्यानमें निमग्न थे। राजा साधुओं की दिगम्बर, शान्त, निस्पृह मुद्रा देखकर प्रभावित हुआ, किन्तु मंत्रिमंडलने साधुओं के प्रति विद्वेषके भाव व्यक्त किए। इतने में मार्ग में श्रुतसागरजी क्षुल्लक दिखाई दिए, जिनको संघाति अकंपनाचार्यका आदेश नहीं मिला था कि यहाँ राजमंत्री जिनधर्मके विद्वेषी हैं अतः मौन्धृत्ति रखना उचित है, उनसे वाद-विवाद नहीं करना चाहिए, कारण इससे हानिकी संभावना है।

मित्रयोंने श्रुतसागर श्रुल्लिकके समक्ष पित्रत्र धर्मार झूठा आक्षेप लगाया तत्र श्रुल्लिक महाराजने अपने पांडित्यपूण उत्तरसे उनका पराजित किया। मन्त्रो लागोंने अपनेका आमानित अनुभवकर संवके समस्त साधुओं पर उपद्रव करनेकी सोची।

श्रुतसागर श्रुल्लकसे मंत्रियोंके वार्तालाप तथा उनकी पराजयका हाल सुनकर अकंपनाचार्यने निश्चय किया, कि आज संघ पर आगांच आए बिना न रहेगी, अतः उनने मध्याह्नमें विवादके स्थलगर ही श्रुतसागर श्रुल्लकको जाकर ध्यान करनेका आदेश दिया।

श्रुतसागरजी बड़े ज्ञानी तथा योगी थे। वे आत्मध्यानमें मग्न थे। नीरव रात्रिमें उक्त मंत्रियोंने तलवारसे उनपर आक्रमण किया, किन्तु क्षुल्लकजीके तयःप्रभावसे मंत्री लोग कीलित हो गए। प्रभात-कालीन प्रकाशने उन पापियोंका चरित्र जगत्के समक्ष प्रकट कर दिया। राज को जब मंत्रियोंकी इस जघन्य वृत्तिका पता चला, तब उसने मंत्रियों को उचित दण्ड दे तिरस्कारपूर्वक राज्यसे निर्वासित कर दिया।

अनंतर बलि आदि पर्यटन करते हुए हस्तिनागपुर पहुँचे। अपनी योग्यतासे वहाँके जैन राजा पद्मरायको उन्होंने शीप्र ही प्रभावित किया। पद्मरायको अपने प्रतिद्वन्दी सिंहबल नरेशकी सदा भीति रहा करती थी। बुलिने अपनी कूटनीतिसे सिंहबलको शीप्र ही बंधनबद्ध कर पद्मरायको चिन्तामुक्त कर दिया। इसपर अध्यन्त प्रसन्न हो पद्मराय बलिसे बोले, मन्त्री तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, माँगो। मैं उसकी पूर्ति कहाँना। बलिने कहां महाराज, जब हमें आवश्यकता होगी, तब हम आपसे बरकी याचना करेंगे। अभी कुछ नहीं चाहिए। राजाने यह स्वीकार किया।

कुछ समयके अनन्तर अकंपनाचार पूर्वोक्त सात सौ तपस्वियों सिंहत विहार करते हुए हस्तिनागपुरमें वर्षाकाल व्यतीत करनेके उद्देश्यसे पधारे । जैननरेश पद्मरायके अधीन रहने वाली जिनेन्द्रमक्त जनताने साधुओं के ग्रुभागमनपर अपार आनन्द व्यक्त किया । बिल और उनके सहयोगियोंने सोचा, इस अवसरपर इन साधुओं से बदला लेना उचित है, अन्यथा जैन नरेशके पास अब अपना अस्तित्व न रहेगा । पुराने वरको स्मरण कराकर बिलने पद्मरायसे सात दिनका राज्य मागा । मित्रयों के दुर्भावको विना जाने राजाने एक सप्ताहके लिए बलिको राजाका पद प्रदान कर दिया । अब तो अमात्य बिल राजा बन गया । साधुओं के संहार निमित्त उसने यज्ञका जाल रचा ।

नरमेधयज्ञका नाम रखकर मुनियोंकी आवासभूमिको हड्डी, मांस आदि घृणित पदार्थीसे पूर्ण कराकर उसने उसमें अग्नि लगवा दी, जिसके भीषण एवं दुर्गन्धयुक्त धुंएसे साधु लोगोंकी दम धुटने लगी। बिलने अवर्णनीय उपद्रव आरम्भ करा दिया। उसने सोचा था, इस यज्ञकी ओटमें मैं संपूर्ण मुनिसंघकी स्वाहा करके सदाके लिए निश्चिन्त हो जाऊँगा। इधर यह पैशाचिक जघन्य लीला हो रही थी, उधर मिथिलामें एक महान् योगी मुनिराजने अपने दिव्य ज्ञानसे आकाशमें अवण नक्षत्रको कंपित देख हस्तिनागपुरमें मुनिसंघके महान् उपसर्गको जानकर बहुत दुःख प्रकट किया। उनके समीपवर्ता पुष्पदन्त क्षुल्लकने सर्व वृत्तान्त ज्ञात कर यह जाना कि विकिया ऋदि नामक महान् योग-शक्तिको धारण करनेवाले महामुनि विष्णुकुमारजीके प्रयत्नसे ही यह संकट टल सकता है, अन्यथा नहीं

पुष्पदन्त क्षुल्लकने विष्णुकुमार मुनिराजके पास जाकर संपूर्ण वृत्तान्त सुनाया । संवकी विपत्ति नंवारणनिभित्त आध्यात्मिक सिद्धियोंका उपयोग करते हुए वे अपने माई पद्मरायके राज्यमें पहुँचे, जहाँ बलिने नरबलिका पाखण्ड फैलाया था । पद्मरायको डाँटते हुए उनने कहा,— "पद्मराय ! किमारब्धं भवता राज्यवर्तिना"— तुमने यह क्या कार्य मचा रखा है । पद्मरायने अपनी असमर्थता बताते हुए निवेदन किया कि एक सप्ताह पर्यन्त राज्यपर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है । इस प्रसंगयर हरिवंदा-पुराणकार कहते हैं :—

"पद्मस्ततो नतः प्राह नाथ ! राज्यं मया बतेः । सप्ताहावधिकं दत्तं नाधिकारोऽधुनात्र मे ॥" –२०,४० ।

विष्णुकुमार मुनिराजने यज्ञ और दान देनेमें तत्पर बलिको देख अपने लिए केवल तीन पांच भूमि मांगी। स्वीकृति प्राप्तकर विक्रिया ऋदिके प्रभाव से विष्णुकुमार ने अपने दो पांचों को मेरु तथा मानु-

१ हरिवंशपुराण सर्ग २०, इलोक ३२।

षोत्तर पर्वत पर्यन्त विस्तृत करके तीसरे पैर के योग्य भूमि मांगी। यह लोकोत्तर प्रभाव देखकर बल्लि घबड़ाया। उसने क्षमा मांगी और उपसर्ग दूर किया। विष्णुकुमार मुनिराजने श्रावणी पूर्णिमाके प्रभातमें साधुओं का उपसर्ग दूर किया। बल्लिको अपने पाप कर्मके कारण निन्दा प्राप्त हुई तथा वह देशके बाहर कर दिया गया। आचार्य जिनसेन कहते हैं—

''उपसर्गं विनाश्याञ्च क्षक्रि बद्घ्वा सुरास्तदा । विनिगृह्य दुराःमानं देशाद् दूरं निराकरन्॥"

--- हरिवंशपु० २०-६०।

हस्तिनागपुरके श्रावकोंने उपसर्ग दूर होनेपर अकंपन आदि मुनीन्द्रोंकी भक्तिभावपूर्वक पूजा की, तथा योग्य आहार देकर पुण्य संचय किया। जैसे महामुनि विष्णुकुमारने साधुसंघपर वात्सत्य दिखाकर उनका उपसर्ग निवारण किया, उसी प्रकार जिनेन्द्र प्रतिमा, मंदिर, मुनिराज आदि पर विपत्ति आने पर प्राणोंकी भी बाजी लगा धर्म तथा धर्मात्माओंका रक्षण करना रक्षाबंधन पर्वका संदेश है। उत्कृष्ट साचिक प्रेमका प्रबोधक यह रक्षाबंधन या श्रावणी पर्व है। उस दिन साधक उपसर्ग विजेता अकंपनाचार्य आदिकी पूजा करता हुआ कहता है—

"श्री श्रकंपन गुरु शादि दे सुनि सात सौ जानो। तिनकी पूजा रचौं सुखकारी भव भवके अघ हानो॥"

रक्षाबंधनके समय बहिनके द्वारा माईको राखी बाँधनेका संक्षित रूपक यथार्थमें वात्सल्य रसका उद्घोधक है। 'बहिन' वात्सल्य भावना की प्रतीक है। 'माई' आदर्श श्रावकका रूपक है। धार्मिक श्रावक इस दिन वात्सल्य भावनाकी रक्षाका बंधन स्वीकार करता है। वीतराग शासनके समाराधक यदि इस पर्वके भावको हृदयङ्गम करें तो समाज तथा विश्वका कल्याण हो। सामाजिक जागृति वात्सल्य भावको धारण करनेमें है। दीपावली—कार्तिक कृष्णा अमानस्याके सुप्रभातमें पानापुरीके उद्यानसे भगवान् महार्वार प्रभु ईस्वी सन् से ५२७ वर्ष पूर्व सपूर्ण कर्म-रात्रुओं को जीतकर अनन्त ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत राक्ति आदि अनन्त गुणोंको प्राप्तकर मुक्तिधामको पहुँचे थे। उस आध्यात्मिक स्वतन्त्रताकी स्मृतिमें प्रदोप पिक्तयोंके प्रकाश द्वारा जगत् भगवान् महावीर प्रभुके प्रति आनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अगनी आत्माको निर्वाणोत्मुख बनानेका प्रयत्न करता है। हरिवंशपुराणसे विदित होता है, कि भगवान् महावीरने सर्वज्ञताकी उपलब्धिक पश्चात् भव्यवृन्दको तस्वोपदेश दे पावा नगरीक मनोहर नामक उद्यानयुक्त बनमें पधारकर स्वाति नक्षत्रके उदित होनेपर कार्तिक कृष्णाके सुप्रभातकी संध्याके समय अधातिया कर्मीका नाशकर निर्वाण प्राप्त किया। उस समय दिव्यालाओंने शरीर पूजाकी विधि की और प्रभुकी पूजा की।

उस समय अत्यन्त दीतिमान जलती हुई प्रदीप पंक्तिके प्रकाशसे आकाश तकको प्रकाशित करती हुई पावानगरी शोभित हुई। सम्राट् श्रेणिक (विम्बसार) आदि नरेन्द्रोंने अपनी प्रजाके साथ महान् उत्सव मनाया था। तबसे प्रतिवर्ष लोग बड़े आदरपूर्वक भगवान् महावीर जिनेन्द्रके निर्वाणकी अत्यन्त आदर तथा श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं।

१ ''जिनेन्द्रवीरोऽपि विवोध्य सन्ततं समन्ततो भव्यसमृहसन्ततिम् । प्रथय पात्रानगरीं गरीयसीं मनोहरोद्यानवने तदीयके ॥ १५ ॥ चतुर्थकालेऽप्यंचतुर्थमासकै दिहानता विश्वतुर्व्यत्रेषके । सकार्तिके स्वातिषु कृष्णभूतप्रभातसन्ध्यासमये स्वभावतः ॥ १६ ॥ अद्यातिकर्माणि निरुद्धयोगको विध्य वातीन्थनवद्विबन्धनः । विवन्धनस्थानमत्राप्य शक्करो निरन्तरायोरुसुखानुबन्धनम् ॥ १७ ॥

आज भी दीपावलीका मंगलमय दिवस भगवान् महावीरके निर्वाणकी स्मृतिको जागृत करता है। समग्र भारतमें दीपमालिकाकी मान्यता भगवान् महावीरके व्यक्तित्वके प्रति राष्ट्रके समादरके परंपरागत भावको स्पष्ट वताती है, यद्यपि सांप्रदायिक दृष्टिकोणवाले कल्पित घटनाओं से ऐति- हासिक दीपावलीको सम्बद्ध बता अपनी संर्क र्ष दृष्टिको पृष्ट करते हैं। कोई-कोई लोग द्यानंदजी सरस्वती (जो इस बीसवीं सदीके व्यक्ति हुए हैं) के मरणके उपलक्ष्यमें दिवालीकी मान्यताको बताते हुए अपने संप्रदायमोह तथा अतिसाहसपूर्ण उद्गारके लिए उल्लेखनीय माने जा सकते हैं।

इतिहासका उज्ज्वल आलोक दीपावलीका सम्बन्ध भगवान् महाविरिके निर्वाणसे स्पष्टतया बताता ह । दीपावलीका मंगलमय पर्व आत्मीक स्वाधीनताका दिवस है। उस दिन संध्याके समय भगवान्के प्रमुख शिष्य गौतम गणधरको कैवल्य लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई थी। इससे दिव्यात्माओंके साथ मानवोंने केवल्ज्ञान-लक्ष्मीकी पृज्ञा की थी। इस तत्त्वको न जाननेवाले रुपया पैसाकी पृज्ञा करके अपने आपका इतार्थ मानते हैं। वे यह नहीं सोचते, कि द्रव्यकी अर्चनासे क्या कुछ लाम हो सकता है? वे यह मूल जाते हैं कि—

"उद्योगिन पुरुषिहसुरैति छर्चा दैवन देयमिति कापुरुषाः वदन्ति ।" दीपावलीके उत्सवपर सभी लोग अपने अपने धरोंकां स्वच्छ करते हैं,

ज्वलत्प्रदीपालिकया प्रवृद्धया सुरासुरैः दीपितया प्रदीप्तया । तदा रम पावानगरी समन्ततः प्रदीपिताकाशतला प्रकाशते ॥ १९ ॥ तत्तरतु लोकः प्रतिवर्षमादरात् प्रसिद्धदीपालिकयात्र भारते । समुद्यतः पूजयितुं जिनेश्वरं जिनेन्द्रनिवोणविभूतिभक्तिभाक् ॥ २१ ॥" देखो--शक संवत् ७०५ रचित हरि० पु० सर्ग ६६ । और उन्हें नयनामिराम बनाते हैं। यथार्थमें वह पर्व आत्माको राग, द्वेष, दीनता, दुर्बेछता, माया, लोभ, क्रोध आदि विकारों से बचा जीवनको उज्ज्वल प्रकाश तथा सद्गुण-सुरभि-संपन्न बनानेमें है। यदि यह दृष्टि जायत हो जाय, तो यह मानव महावीर वननेके प्रकाशपूर्ण पथपर प्रगति किए बिना न रहे।

दीपावलीके दिन से वीरनिर्वाण संवत् आरंभ होता है। अभी वीर निर्वाण सवत् २४७३ प्रचलित है। यह सर्व प्राचीन प्रचलित संवत्सर प्रतीत होता है। मंगलमय महावीरके निर्वाणको अमंगलनाशक मानकर भव्य लोग अपने व्यापार आदिका कार्य दीपावलीसे ही प्रारंभ करते है।

श्रक्षयतृतीया—रक्षाबंधन, दीपमालिकाके समान अक्षय-तृतीयुका दिवस भी सारे देशमें मंगल-दिवस माना जाता है। वैशाख सुदी तृतीयाके दिन भगवान् वृपभदेवको कर्मभूमिके प्रारंभमें सर्वप्रथम आहार दान देकर अक्षय पुण्य संपत्ति प्राप्त करनेका अनुपम सौभाग्य हस्तिनागपुरके नरेश श्रेयांस महाराजने प्राप्त किया था। इस कारण यह दिवस अत्यन्त पवित्र तथा मंगलमय माना जाता है।

भगवत् जिनसेनाचार्यने अपने महापुराणमें अक्षय-तृतीयाके विषय-में वताया है कि भगवान् वृषमदेवने छह मास पर्यन्त अनदानके उपरान्त आहारग्रहण करनेके छिए विहार प्रारंभ किया। वह कर्मभूमिरूप युगका प्रारंभिक समय था। छोगोंको इस बातका बोध न था, कि किस विधिपूर्वक दिगम्बर मुनिमुद्राधारी भगवान्को सन्मान पूर्वक आहार कराया जाय। भगवान् भौनपूर्वक एक स्थानसे दूसरे स्थानको विहार करते थे

१ "यतो यतः पदं धत्ते मं नि चर्या स्म संश्रितः। ततस्ततो जनाः प्रीताः प्रणमन्त्ये-त्य सम्भ्रमान् ॥ प्रसीद, देव, कि कृत्यमिति केचिज्जगुर्गिरम् । तृष्णीभावं व्रजन्तं च केचित्तमनुवव्रजुः ॥ परे परार्ध्यरत्नानि समानीय पुरो न्यधुः । इत्यूचुश्च प्रसीदैनामिज्यां

तव भक्त लोग प्रेम पूर्वक आ आकर उन्हें प्रणाम करते थे। काई पूछते थे—भगवन् ! कृपा कर हमें कार्य वताइये, कोई लोग चुपचाप भगवान्के पीछे-पीछे चले जाते थे। काई अमूल्य रत्नोंको लाकर मेंट करते थे, कोई कस्तु, वाहन आदि लाते थे, किन्तु भगवान्के चित्तमें उनके प्रति इच्छा न होनेके कारण वे चुपचाप विहार करते जाते थे। भिन्न-भिन्न सामग्रीके द्वारा लाग अपने प्रभुका सन्मान करनेका प्रयत्न करते थे, किन्तु भगवान्की गृद्वचर्याका भाव कोई भी नहीं जान सका था। इस प्रकार छह माहका समय और व्यतीत हो गया। उस समय कुरुजांगल देशके अधिपति श्रेयांस महाराजने रात्रिके आंतिम प्रहरमें ७ स्वप्न देखे, जिनका पुरोहितने कल्याणप्रद फल बताया। मेरुदर्शनका फल बताया था कि मेरु समान उन्नत तथा मेरु पर्वत र अभिषेकप्राप्त महापुरुष आपके राजप्रासाद-में पथारेंगे।

इतनेमें बड़ा कोलाहल हुआ कि भगवान् आदिनाथ प्रभु हमारे पालनिमित्त पधारे हैं, चला शीघ जाकर उनका दर्शन करें तथा भक्ति-पूर्वक उनकी पूजा करें।

"भगवानादिकर्ताऽम्मान् प्रपाळियतुमःगतः । पद्यामाऽत्र द्रुतं गःवा पूजयामदव भक्तितः ॥" —महापु० पर्व २०-४५ ।

प्रतिगृहाण नः ।। वस्तुवाहनकोटीश्च विभोः केचिदढं कथन् । भगभंस्तास्वनिधित्वात्त् गींको विजहार सः ॥ केचित्क व्यस्त्रगन्धार्दीनानयन्ति सम सादरम् । भगवन् परिधत्स्वेति पटल्या-सहभूषणेः ।। केचित् कन्याः समानीय रूपयं वनशालिनीः । परिणायिवतु देवमु बता विक् विमूदताम् ॥ केचिन्मज्जनसामभ्या संश्रित्योपारुधन् विभुम् । परे भोजनसामभ्या प्रस्तित्वोपारुधन् । सम मज्जनसामभ्या प्रस्तित्वासने । सम मज्जनसामभ्या निर्विश स्नानभोजने ॥ एषाञ्चलिः कृतो प्रसादोपितशासने । सम मज्जनसामभ्या निर्विश स्नानभोजने ॥ एषाञ्चलिः कृतो प्रसादो प्रसीदानुगृहाण नः । इत्येके प्रयं विभुम् वात्रतत्वसमाः ॥" —महा ७ पु ० पर्व २० १४-२२ ।

कोई कोई कहते थे कि अतिमें सुनते थे कि इस जगत्के पितामह हैं। हमारे सौभाग्यसे उन सनातन प्रभुका प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। इनके दर्शनसे नेत्र सफल होते हैं, इनकी चर्चा सुननेसे कर्ण कृतार्थ होते हैं; इन प्रभुका स्मरण करनेसे अज्ञ प्राणी भी अन्तः निर्मलताको प्राप्त करता है।

उस समय प्रभुदर्शनकी उत्कण्ठासे अहमहमिकामावपूर्वक पुर-वासियोका समुदाय महाराज श्रेयांसके महल तक इकट्ठा हो गया। उस समय सिद्धार्थ नामक द्वारपालने तत्काल जाकर महाराज सोमप्रम तथा श्रेयांसकुमारसे भगवानके आगमनका समाचार निवेदन किया।

जब श्रेयांस महाराजने भगवान्का दर्शन किया, तब उन्हें जाति-स्मरण-जन्मान्तरकी स्मृति प्राप्त हो गई । अतः पुरातन संस्कारके प्रभावसे आहारदान देनेमें बुद्धि उत्पन्न हुई । उनको यह स्मरण हो गया कि हमने चारणऋदिधारी मुनियुगलको श्रीमती और वज्रजंघके रूपमें आहार दान दिया था । इस पुण्य स्मृतिकी सहायतासे श्रेयांस महाराजने

१ "श्रृयते यः श्रुतश्रुत्या जगदेकपितामहः।
स नः सनातनो दिष्ट्या यातः प्रत्यक्षसित्तिषिम् ॥
दृष्टेऽसिम् सफले नेने श्रुतेऽसिम् सफले श्रुती ।
रमृतेऽसिम् जन्तुरज्ञोऽपि श्रज्ञत्यन्तःपित्रताम् ॥ ४९-५० ॥
अद्यं पूर्वमह पूर्वमित्युपतैः समन्ततः ।
तदा कद्धमभूत पंतेः पुरमाराजमन्दिरात् ॥ ६३ ॥
ततः सिद्धार्थनामैत्य द्वृतं दावारपालकः ।
भगवत्सित्रिधि राष्ठे सानुजाय न्यनेदयत् ॥ ६९ ॥
संग्रेक्ष्य भगवद्रूष्यं श्रेयान् जातिस्मरोऽमनत् ।
ततो दाने मितं चक्रे संस्कारैः प्राक्तनैर्यतः॥ ७८ ॥" –आदिपुराण पर्व २० ॥

इक्षु रसकी धाराके समर्पण द्वारा एक वर्षके महोपवासी जिनेन्द्र आदिनाथ प्रभुके निमित्तसे अपने भाग्यको पवित्र किया।

यह दान अक्षय पद प्रदाता तथा अक्षय कीर्तिका निमित्त बना, इस कारण उस वैद्याल मुदी तीजके साथ 'अक्षय पद लग गया। महाराज श्रेयांसको अमरकीर्ति प्राप्त हुई। चक्रवर्ती भरतेश्वर श्रेयांस महाराजसे कहते हैं—

"भगवानिव पूज्योऽसि कुरुराज स्वमध नः।

रवं दानतीर्थं कृत् श्रेयान् त्वं महापुष्यभागित ॥" आदिपु० २८-१२७ हे कुरुराज ! आज तुम भगवान् चृषभदेवके समान पूजनीय हो, कारण • श्रेयास, तुम दान तीर्थके प्रवर्तक हो, अत तुम महापुण्यशाली हो। आज उस घटनाको व्यतीत हुए मर्यादातीत काल हो गया, किन्तु प्रतिवर्ष अक्षय तृतीयाका मंगलमय दिवस साधककी आत्माको पुनः पुनः दिव्य प्रकाश प्रदान करता हुआ सत्यात्र दानकी आर प्रेरित करता है।

दानके विषयमें यह बात स्मरण करने यांग्य है कि देय वस्तुकी बहुमूल्यतापर दानकी महत्ता अवलिम्बत नहीं है। महाराज श्रेयांसने थांड़ा सा इक्षुरस भगवान् वृषमदेवको आहारमें दिया था, उस रसका आर्थिक दृष्टिसे कोई भी मूल्य नहीं है, किन्तु उसका परिणाम इतना महत्त्वपूर्ण हुआ कि उस दानका दिवस संपूर्ण ग्रुभकार्योंके लिए मंगलमय वन गया। चक्रवर्ती भरत तकने उस दानके दाताको दानतीर्यंकर कहकर सम्मानित किया।

भगवान् महावीरके चरित्रसे ज्ञात होता है कि चेटक नरेशकी गुण-वती पुत्री कुमारी चंदनाने बन्दीयहमें रहते हुए भी कोदों चांवलके आहारदान द्वारा भगवान् महावीरको सम्मानित कर आश्चर्यप्रद कीर्ति प्राप्त की । ेपग्नपुराणमें बताया है कि मर्यादापुरुषोत्तम महाराज राम-चंद्रने दण्डक वनमें मिट्टी और पत्तोंके बने हुए पात्रमें मोजन बनाकर मासोपवासी सुगुप्ति तथा सुगुप्त नामक दिगम्बर मुनियोंको श्रद्धा तथा अत्यन्त हर्षथुक्त हो सीताजी एवं छक्ष्मणजीके साथ आहार अर्पण किया था। उस समय उन योगीन्द्रोंको दिए गए आहारदानकी महिमा आचार्य रविषेणने पद्मपुराणमें बड़ी सजीव भाषामें बताई है।

इससे यह बात स्पष्टतया प्रमाणित होती है कि पात्रको विधिपूर्वक योग्य वस्तु उचित कालमें देनेसे महाफलकी प्राप्ति होती है। सूत्रकार उमास्वामि महाराजने कहा है-"विधिद्रव्यदानृपात्रविशेषात् तिक्षियः।" विधि, द्रव्य, दाता तथा पात्रकी विशेषतासे दानमें विशेषता होती है। अक्षयनृतीयाके उज्ज्वल संदेशको प्रत्येक गृहस्थको अपने अंतःकरणमें पहुंचाना चाहिए।

श्रुतपंचमी—श्रुत शब्द 'शास्त्र' का वाचक है। ज्येष्ठ सुदी पंचमीका मंगलमय दिवस सरस्वतीकी समाराधनाका सुदर समय है। सौराष्ट्र देशकी गिरिनगर पर्वतकी चंद्रगुहामें प्रात स्मरणीय आचार्य धरसेनने भगवान् महावीरके कर्म-साहित्यसम्बन्धी परंपरासे प्राप्त प्रवचनको लोकहितार्थ भृतबलि और पुष्पदन्त नामक दो मुनीन्द्रोंको आषाढ़ शुक्ला एकादशीके प्रभातमें पूर्णतया पढ़ाया था। इसके अनन्तर गुरुदेवका स्वर्गवास हो गया और शिष्ययुगलने कर्मसाहित्यपर घट्खंडागम सूत्र नामकी महान् रचना आरम की। इतनेमें बुल काल पश्चात् पुष्पदन्त आचार्य भी स्वर्गाय निधि बन गए अत शेषाश भृतबाल स्वामीने लिखना प्रारम किया, जो ज्येष्ठ सुदी पंचमीको पूर्ण हुआ। उस

१ पद्मपुराण ४१ पर्व ।

दिवसमें पट्खंडागम शास्त्रकी साधमीं समुदायने बड़े वैभव तथा उत्साह-पूर्वक पूजा कर सदस्वतीके प्रति अपनी उत्कृष्ट श्रद्धा व्यक्त की । तबसे श्रुतपंचमी नामका पर्व प्रख्यात हो गया । श्रुतपंचमीमें प्रथींको उच्च स्थानपर विराजमान करके सम्यक् ज्ञानकी पूजा की जाती है। साधक यह भी चितन करता है कि यथार्थ ज्ञान आत्माका स्वभाव है। बाह्य प्रनथ उस ज्ञान-ज्योतिको प्रदीत करनेमें सहायक होते हैं, अतः कृतज्ञता-वश उस साधनका समादर करना साधक अपना कर्तव्य समझता है।

अभी हमने कुछ मंगलमय प्रमुख पर्चीका वर्णन किया है। ये पर्व सादि हैं, कारण उनकी उद्भृति विशेष घटनाओं के आधारपर हुई। अब हम थोड़ेसे ऐसे पर्वीपर प्रकाश डालना उचित समझते हैं, जो अनादि पर्वके नामसे प्रसिद्ध हैं। अनादि अनन्त विश्वपर दृष्टिपात करें, तो ऐसा स्थान और दिवस इस मनुष्यलोक मे नहीं मिलेगा, जब कि किसी महान् साधकने अपनी सफल साधनाक प्रसादसे निर्वाणका पद न प्राप्त किया हो, फिर भी लोक-व्यवहारनिमित्त प्रमुख पुरुपोंसे सम्बन्धित या मुख्य संयमकी ओर आत्माको आकर्षित करनेवाले मंगल-क,लको विशेष मान्यता प्रदान की जाती है।

९ "ज्ये ठिसितपक्षपंचम्यां चातुर्वण्यसंघसमवेतः । तत्पुरतकोपकरणैर्व्यधात् क्रियापूर्वकं पूजाम् ॥ १४३ ॥ श्रुतपंचमीति तेन प्रख्याति तिथिरियं परामाप अद्यापि येन तस्यां श्रुतपूजां कुर्वते जैनाः ॥ १४४॥"

<sup>—</sup>इन्द्रचन्दि-श्रुतावतार ।

२ "तत्थ कालमंगलं णाम जिम्ह काले केंग्रलणाणादिपञ्जिष्हि परिणदो कालो पानमलगालणत्तादो मंगलं । तस्योदाहरणम्, परिनिष्क्रमण-केंग्रलज्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वाण-दिवसादयः । जिनमहिमसम्बद्धकालोऽपि मंगलं यथा नन्दीश्वरदिवसादिः ।

) अष्टाह्विका — आषाढ़, कार्तिक तथा फाल्गुनमासके अन्तके आठ दिवस पर्यन्त यह पर्व प्रतिवर्ष तीन बार मनाया जाता है। इसे महापर्व कहा है—

"सरब परव में बड़ो अठाई परव है नंदासुर सुर जाँहि, लिए वसु दरव हैं।"

नंदीश्वर महाद्वीपमें विद्यमान जिन मंदिरोंकी वंदना दिव्यात्माएँ आठ दिवस पर्यन्त बड़े आनंद तथा उत्साहपूर्वक किया करती हैं। जैन पुराण ग्रंथों में इस पर्वका अनेक वार वर्णन आता है। जैन रामा-यण-पद्मपुराणमें रिविषेणाचार्य लिखते हैं, कि आषाढ़ ग्रुक्ला अष्टमीसे पूर्णिमापर्यन्त महाराज दशरथने बड़े वैभवके साथ आठ दिवसपर्यन्त उपवास करके जिनेन्द्र भगवान्का अभिषेक पूजादि द्वारा महान पुण्यका संचय किया था।

'ततः सर्वसमृद्धीनां कृतसम्भारसन्निधः । चकार स्नपनं राजा जिनानां सूर्यनादितम् ॥ श्रष्टाहोपोषितं कृःवाभिषेकं परमं नृपः । चकार महतीं पूजां पुष्पैः सहजकृत्रिमैः ॥ यथा नन्दीस्वरे द्वीपे शकः सुरसमन्वितः । जिनेन्द्रमहिमानन्दं कुरुते तद्वदेव सः ॥" ७-९

—पद्म उरागा पर्व ३९।

श्रीपाल चरित्रसे विदित होता है, कि महाराज श्रीपालकी रानी मैना सुन्दरीने कार्तिक मासमें आष्टाह्विक महापूत्रा करके कुष्टरोगसे ज्यथित महाराज श्रीपाल तथा उनके साथियोंको अपनी सकाम साधनाके प्रभावसे रोगमुक्त किया था।

तार्किक अक्लंकदेवकी कथासे विदित होता है कि अष्टाह्निकाकी

महापूजाके पश्चात् जैन रथके निकालनेमें जिनधर्मश्रद्धालु राजमाताको राजाकी आरसे आपत्ति दिखी, कारण शासकपर बौद्ध धर्मका प्रभाव जमा हुआ था। उस समय अकलकदेवने अपने प्रतिभापूर्ण शास्त्रीय प्रतिपादन द्वारा जैनधर्मकी प्रतिष्ठा स्थापित कर राजा तथा प्रजाको प्रभावित किया था।

यह अष्टाह्विका पर्व यद्यपि जैन आगम तथा परंपराकी दृष्टिसे सबसे बड़ा प्रसिद्ध है. किन्तु आज प्रचारमें दशलक्षण पर्वकी अधिक मान्यता है।

दशकक्षरण पर्व-भादों सुदी पंचमीसे चतुर्दशी तक माना जाता है। अध्याह्निकाके समान दशलक्षण तथा सोलह कारण पर्व वर्षमें तीन बार माननेका शास्त्रोंमें वर्णन है, किन्तु शैथिल्योन्मुखी समाजमें भाद्रपदमें ही यह पर्व प्रचित्रत है। इस पर्वको पज्जूसण या पर्यूषण पर्व भी कहते हैं। दस दिवस पर्यन्त उत्तम क्षमा, मार्दव (निरभिमानता), आर्जव (मायाहीनता), शौच (निर्हाभवृत्ति) सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचनत्व, तथा ब्रह्मचर्य इन दश धर्मीका स्वरूपकथन, माहात्म्यचितन एवं उनकी उपलब्धिनिमित्त अभ्यास तथा भावना की जाती है। साधक गुणमय परमात्माके उपरोक्त गुणांकी भेदविवक्षा द्वारा पूजन करके अपने मनको उज्ज्वल विचारोंकी ओर प्रेरित करता है। इस पर्वमें जा पृजः की जाती है वह बहुत उद्वोधक, शान्ति तथा स्फूर्तिप्रद है । यह पर्व यथार्थमें संपूर्ण विश्वके द्वारा उत्साहपूर्वक मानने योग्य है। यदि दशलक्षण धर्मका प्रकाश जगत्में व्याप्त हो जाय, तो संसारमें स्त्रार्थ, संकीर्णता स्वच्छन्दता आदिका जो प्रसार देखा जाता है, वह अंकुश सहित हो जायगा और जगत् यथार्थ कल्याण की ओर प्रवृत्त हो पवित्र 'वसुधेव कुटुम्बकम्' के भव्य-भवन-निर्माणमें संलग्न हो जाय। इस पर्वकी पूजा बहुत उदार तथा उज्ज्वल भावनाओंसे परिपूर्ण है। स्थानका अभाव होनेसे हम केवल संयमकी समाराघनाके परिचय निमित्त लिखते हैं। **बानतरायजो क**हते हैं—

"उत्तम संयम गहु मन मेरे। भवभवके भार्जे अब तेरे।
सुरग-नरक-पशु-गितमें नांहीं। श्रालस-इरन, करन सुल ठांहीं।
ठांही, पृथ्वी, जल, श्राग, मारुत, रूख, त्रस, करुना घरो।
सपरसन, रसना, ब्रान, नैना, कान मन सब वश करो।
जिस विना नहिं जिनराज सीमे, तू रुल्यो जग कीचमें।
इक बरी मत विसरो करो नित, आयु जममुख बीचमें।।"

पृथ्वी आदि पंच स्थावर तथा त्रसकायकी रक्षा करते हुए पंच इद्रिय और मनको अपने अधीन रखनेके लिए कितनी सुन्दर प्रेरणा की गई है। यदि संयम रत्नकी सम्यक् प्रकार रक्षा न की गई, तो विषय वासनारूपी चोर इस निधिको छुटे बिना न रहेंगे। कवि साधकको सतत सावधान रहनेके लिए प्रेरणा करते हैं, अन्यथा भविष्य अन्धकारमय होगा।

संयमके समान मार्दव, आर्जव, ब्रह्मचर्य, तपश्चर्या, दान, आदिके विषयमें भी बड़े अनमोल पद लिखे गए हैं । इस प्रकारकी गुणाराधना करते-करते दोष संचयसे आत्मा बचकर परम-आत्मा बननेकी ओर प्रगति प्रारंभ कर देती है।

षाडशकारण वर्व — इसमें दर्शनिवशुद्धता, विनयसंपन्नता शील तथा वर्तोका निदोंष परिपालन, षट्भावश्यकोंका पूर्णतया पालन करना, सतत ज्ञानाराधन, यथाशक्ति त्याग तथा तपश्चर्या, साधु-समाधि, साधुकी दैयावृत्य-परिचर्या, अरिहंत मगवान, आचाय तथा उपाध्यायकी मिक्त, श्रुत-मिक्त, दयामय जिन शासनकी महिमाको प्रकाशित करना, जिन शासनके समाराधकोंके प्रति यथार्थ वात्सल्य भाव रखना इन सालह भावनाओंके द्वारा साधक विश्व उद्घारक तीर्थङ्कर भगवान्का श्रेष्ठ पर शप्त करता है। इन सोलह भावनाओं को तीर्थक्कर पदके लिए कारणरूप होनेसे 'कारगा-भावना' कहते हैं। इनमें प्रथम भावना प्रधान है। जब कोई पाँवत्र मनोवास्त्रवाला तस्वज्ञ साधक जिनेन्द्र मगवान्के साक्षात् सान्निध्यको प्राप्त कर यह देखता है कि प्रभुकी अमृत तथा अभय वाणींके द्वारा सभी प्राणी मिथ्यात्वभावको छोड् सच्चे कल्याणके मार्गमें प्रवृत्त हो रहे हैं, तब उसके हृदयमें भी यह प्रवल प्रेरणा जायत होती है कि भगवन् . मै भी पापपंकमें निमग्न दीन दुखी पथम्रष्ट प्राणियोंको कल्याणके मार्गमें लगानेमें समर्थ हो जाऊँ, तो मैं अपनेको सौभाग्यशाली अनुभव करूँगा । इस प्रकार विश्व-कल्याणकी सर्खी भावना द्वारा यह साधक ऐसे कर्मका संचय करता है, कि जिससे वह आगामी कालमें तीर्थङ्करके सर्वोच्च पदका प्राप्त करता है । सम्राट् विम्बसार─ र्श्रोणकने भगवान् महावीर प्रभुके समवद्यारणमें इस भावनाके द्वारा तीर्थङ्कर प्रकृतिका सातिशय वंघ किया और इससे वे आगामी कालमें महापद्म नामके प्रथम तीर्थक्कर होंगे ।

इन सालह कारण भावनाओंके प्रभावपर कैनपूजामें इस प्रकार प्रकाश डाला गया हे —

"दर विशुद्धि धरै जो कोई । ताको श्रावागमन न होई । विनय महा धारै जो प्रानो । शिव वनिता तसु सखिय बखानी । शील सदा दृढ़ जो र पाळै । सो औरनकी श्रापद टालैं । ज्ञानाभ्यास करै मन मांहीं । ताके मोह-महातम नांही । जो 'वेग भाव विसतारे । सुरग मुकति पद श्राप निहारें । दान देय मन हरष विशेखें । इह भव जस परभव सुख देखें । जो तप तपै खपै श्रामिलाषा । चूरै करम-शिखर गुरु भाषा । सायु समाधि सदा मन कार्ने। तिहुं जग भोग भोगि शिव जारे।

निसि दिन वैयागृत्य करेया। सो निहन्ने भव-सिंखु तिरेया।

जो अस्हिन्त भगित मन आने। सो जन विषय क्षाय न जाने।

जो आन्दःरज भगित करे हैं। सो निरमक श्राचार घरे हैं।

बहु-श्रुत-बन्त भगित जो करई। सो नर संपूरत श्रुत घरई।

प्रवचन भगित करें जो ज्ञाता। छहै ज्ञान परमानंद द्वता।

पट् श्रावश्यक काल जो साधै। सो ही रस्तत्रय श्राराधै।

घरम प्रभाव करें जो ज्ञानी। तिन शिव मारग रीति पिछानी।

वत्सल श्रंग सदा जो ध्यावे। सो तीर्थक्कर पदवी पावे॥ ९॥

पुर्हा सोल्ह भावना सहित धरे बत जोय। देव इन्द्र-नर-वन्द्य पद 'द्यानत' शिवपद होय॥"

संपूर्ण भाद्रपदमें भावनाओं का वत सहित अभ्यास किया जाता है। इन भावनाओं के अंतरतलपर दृष्टि डालनेसे विदित होता है, कि अत्यन्त महिमापूर्ण त्रिभुदनगंदित तीर्थक्कर-पद प्राप्त करनेवाले आत्माको कितनी उच्चकोटिकी साधना आवश्यक होती है। जैन आगममें कहा है-कोई भी समर्थ मानव अपनी साधनाके द्वारा तीर्थक्कर बनने योग्य पुण्यका सम्पादन कर सकता है।

इस प्रकार योग्यकालको प्राप्त कर साधक अपनी साधनाके पथमें प्रगति करता रहता है। मोहा धकार और प्रमादको दूर कर आत्म- जागरणकी आर उन्मुख हो सात्त्विक वृत्तियोंको विकसित करना तत्त्वज्ञों का कर्तव्य है। चतुर साधक अनुकूल कालको प्राप्त कर अपने साध्यकी प्राप्ति निमित्त हृदयसे उद्योग करता है।

## इतिहासके प्रकाशमें

पुरातत्व प्रेमियोंका प्राचीन वस्तुपर अनुराग होना स्वामाविक है, किन्तु किसी दार्शनिक विचार-प्रणालीको प्राचीनताके ही आधारपर प्रामाणिक मानना समीचीन नहीं है। ऐसा कोई सर्वमान्य नियम नहीं है, कि जो प्राचीन है, वह समीचीन तथा यथार्थ है और जो अर्वाचीन है, वह अप्रामाणिक ही है। असत्य, चोरी, लालच आदि पापोंके प्रचारकका पता नहीं चलता, अतः अत्यन्त प्राचीनताकी दृष्टिसे उनको कल्याण-कारी माननेपर बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जायगी। प्राचीन होते हुए भी जीवनको समुज्ज्वल बनानेमें असमर्थ होनेके कारण जिस प्रकार चोरी आदि त्याज्य हैं, उसी प्रकार प्रामाणिकताकी कसौटीपर खरे न उतरनेके कारण प्राचीन कहा जानेवाला तत्त्वज्ञान भी मुमुक्षुका पथ-प्रदर्शन नहीं करेगा।

काळिदासने कितनी सुन्दर बात लिखी है—

"पुराग्रामित्येव न सायु सर्वं न चापि नृनं नविमायवद्यम्।
सन्तः परीच्यान्यतरद्भजन्ते मृढः परश्रत्ययनेयबुद्धि॥"

प्राचीन होने मात्रसे सभी कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता और न नवीन होनेके कारण सदोष ही । सत्पुरुष परीक्षा कर योग्यको स्वीकार करते हैं किन्तु अज्ञानी दूसरेके ज्ञानके अनुसार अपनी बुद्धिको स्थिर करते हैं—वे स्वयं उचित-अनुचित बातके विषयमें विचार नहीं करते।

तार्किक जैन आचार्य सिद्धसेन कहते हैं—प्राचीनताका कोई अवस्थित रूप नहीं है। जिसे हम आज नवीन कहते हैं, कुछ कालके व्यतीत होने-पर उसे ही हम प्राचीन कहने लगते हैं। उनका तर्क यह है— "जनोऽयमन्यस्य सृतः पुरातनः पुरातनैरेव समो भविष्यति । पुरातनेष्वित्यनवस्थितेषु कः पुरातनोक्तान्यपरीक्य रोचयेत् ॥"

मरनेके अनन्तर अन्य पुरुषोंके लिए हम भी प्राचीन हो जायँगे और प्राचीनोंके सददा हो जायँगे। ऐसी स्थितिमें पुरातनता कोई अवस्थित वस्तु नहीं रहती; अत एव पुरातन तथा नवीनका परीक्षण करके अङ्गीकार करना चाहिए।

जैन तत्त्वज्ञान समीचीन तथा तर्काग्राधित हानेसे मुमुक्षुके लिए वंदनीय है। प्राचीनताके साथ सत्यका सम्बन्ध सोचने वाले सम्योके लिए
भी जैन सिद्धान्त माननीय है। भारतवर्षमें विदेशी शासन आनेपर जो
पूर्वमें पुरातत्त्वज्ञोंने खोज की थी, वह आजके विशिष्ट विकसित अध्ययनके उज्ज्वल आलोकमें केवल मनोरंजनकी वस्तु है, कारण सत्यके प्रकाशमें
उसका कुछ भी मूल्य विदित नहीं होता। एलिकन्सटन नामक अंग्रेज
अपनी भारतीय इतिहासकी पुस्तकमें लिखते हैं '-''जैनधर्म छठवीं या
सातवीं ईसवीमें उत्पन्न हुआ।'' इस परंपराका अनुगमन टामस, वेवर,
जोन्स, मुख्ला आदि अनेक विद्धानोंने किया। इस विचारके आधारपर
जैनधर्मकी ऐतिहासिकताके विषयमें बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ; किन्तु आधुनिक शोधने जैनधर्मको अत्यन्त प्राचीन माननेकी अकाट्य सामगी
उपस्थित कर दी है।

अजमेरके पास बडली ग्राममें एक जैन लेख वीरनिर्वाण संवत् ८४

<sup>&</sup>quot;The Jains appear to have originated in the 6th or 7th century of our era....." History of India P. 121 (२) 'दीराय भगवते चतुरासीतिवसे काथे जालामालिनिये रनिविठ माक्षिमिके"

अर्थात् ईसवी सन्से ४४३ वर्ष पूर्वका अमहामहोपाध्याय रा० व० गौरं। इंसके हीराचन्द श्रोभाने स्वीकार किया है। इससे ज्ञात होता है कि आजसे लगभग २४०० वर्ष पूर्व राजपूतानामें जैनधर्मका प्रचार था। दिल्लीके अद्योक स्तंभमें जैनधर्मका 'श्लिग्गंठ' शब्द द्वारा उल्लेख किया गया है। प्रशस्तिके उस लेखमें बताया है कि सम्राट् अद्योकने अन्य संप्रदायों के अनुसार निर्म्रन्थ (निगन्थ) पंथके लिए 'धर्म महामात्य' की नियुक्ति की थी। जैन साधुओं ने पास वस्त्रादि परिग्रहकी गांठ नहीं रहती है अतः उनको निर्मन्थ कहते हैं और उनके मार्गको निर्मन्थ पंथ कहना उचित ही है। यह लेख ईसवी सन्से २७५ वर्ष पूर्व अर्थात् आजक्ते २२२१ वर्ष पूर्व जैनधर्मकी महत्त्वपूर्ण स्थितिको स्चित करता है। यदि वह महत्त्वपूर्ण अवस्थामें न होता, तो उसके लिए सम्राट् अद्योक विशिष्ट मंत्रीकी नियुक्ति क्यों करता ?

मधुराके कंकालीटीलेमें महत्त्वपूर्ण केन पुरातत्त्वकी सामग्रीके सिवाय ११० जैन शिलालेख (मले हैं । जो प्रायः कुशान वंशी राजाओं के समयके हैं । स्मिथ महाशय उन्हें प्रथम तथा द्वितीय शताब्दीका मानते हैं । एक खड़ासन जैनमूर्ति पर लिखा है "यह अर (अरहनाथ) तीर्थकरकी प्रतिमा संवत् ७८में इस देवोंके द्वारा निर्मापित स्तूपकी सीमाके भीतर स्थापित की गई।"

इस स्त्यके विषयमें पुरुष साहब लिखते हैं—यह स्त्य इतना प्राचीन है, कि इस लेखकी रचनाके समय स्त्य आदिका ब्तान्त विस्मृत हो गया होगा । लिपिकी हिन्दिसे यह लेख इंडोसिथियन संवत् ( शक) अथात् सन् १५० ईस्वीका निश्चित होता है। इसलिए ईसवी सन्से अनेक शताब्दी पूर्व यह स्त्य बनाया गया होगा। इसका कारण यह है कि यदि इसकी उस समय रचना की गई होती, जब कि मथुराके जैनी सावधानीपूर्वक अपने दानको लेखबद्ध कराते थे, तो इसके निर्माताओं-का भी नाम अवस्य ज्ञात रहता।" १

इतिहासकारोंने बहुतसी उैनपुरातत्त्वकी महत्त्वपूर्ण सामग्रीको अपनी भ्रान्त धारण।ओंके कारण बौद्ध सामग्री घोषित कर दिया है। स्मिथ साहब यह बात स्वीकार करनेका सौजन्य प्रदर्शित करते हैं कि कहीं कहीं भूलसे जैन स्मारक बौद्ध बता दिए गए हैं। डा॰ फ्लीट अधिक स्पष्टतापूर्वक कहते हैं कि समस्त स्तूप और पाषाणके कटघरे बौद्ध ही होंगे, इस पक्षपातने जैन ढांचोंको जैन माने जानेमें बाधा उत्पन्न की,

<sup>&</sup>quot;The stupa was so ancient that at the time, when the inscription was incised, its origin had been forgotten. On the evilence of its character the date of the inscription may be referred with certainty to the Indo-Saythian era and is equivalent A. D. 150. The stupa must therefore have been built several centuries before the beginning of the christian era, for the name of its builders would a sure fly have been known, if it had been erected during the period, when the Jams of Muttra carefully kept record of their donations."

Museum report 1800-91.

<sup>? &</sup>quot;In some cases monuments which are really Jains, have been erroneously described as Buddhists." V. Smith.

The prejudice that all stupas and tone railings must necessarily be Buddhist, has probably prevented the recognition of Jain structures as such, and upto the present only two undoubted Jain stupas have been recorded" Dr. Fleet Imp. G.z. Vol 11, p. 111.

भौर यही कारण है कि अब तक केवल दो ही जैन स्तूपोंका उल्लेख किया गया है।

उत्कल—उद्गीसा प्रान्तमें पुरी जिलेके अन्तर्गत उदयगिरि खण्ड गिरिकं जैन मदिरका हाथीगुफावाला शिलालेख जैनधर्मकी प्राचीनताकी हिध्यसे असाधारण महत्त्वपूर्ण है। उस लेखमें "नमो अरहतानं, नमो सव सिद्धानं" आदि वाक्य उसे जैन प्रमाणित करते हैं। उसमें लिखा है कि महामध्वाहन महाराज खारवेल मगध देशके अधिपति पुष्यमित्रके पाससे भगवान् वृष्यमेदेवकी मूर्ति वापिस लाए । तीन सौ वर्षपूर्व मगधाधिपति नन्दनरेश उस मूर्तिको अपने यहां कलिंगसे ले गए थे। स्व॰ पुरातत्त्वज्ञ वैरि॰ श्री काशीशसाद जायसवालने उस लेखका गंभीर अध्ययन करके लिखा है कि अब तक उपलब्ध इस देशके लेखोंमें जैन इतिहासकी हिध्यसे वह अख्यन्त महत्त्वपूर्ण शिलालेख है। उससे पुराणके लेखोंका समर्थन होता है। वह राज्यवंशके कमको ईसासे ४५० वर्ष पूर्व तक

Rut from the point of view of—the history of Jainism, it is the most important inscription yet discovered in the country. It confirms Pauranic record and carries the dynastic chronology to c. 450 B. C. Further it proves that Jainism entered Orrisa and probably became the state religion within hundered year of its founder Mahavira."

२ "नमो अरह (न्) तानं, नमो सवसिधानं। ६रैन महाराजेन महामेघवाहनेन "—किंगाधिपतिना सिरिखारवेळेन" वारसमे च बसे " मा (गधं) च राजानं वह (स) तिमित पादे व ( ) दाप (य) ति, नंदराजिनतं किंगजिनं र.निवेसं " अग-मगधबसुं नयति ।"

<sup>--</sup> जै० सि॰ भास्कर भा॰ ५ कि० १ ए० २६, ३०।

बताता है। इसके सिवाय उससे यह सिद्ध होता है कि भगवान् महावीरके १०० वर्षके अनंतर ही उनके द्वारा प्रवर्तित जैनधर्म राज्यधर्म हो गया और उसने उदीसामें अपना स्थान बना लिया।

इस मूर्तिके विषयमें विद्यावारिधि वैरिस्टर चंपतरायजी लिखते हैं—
"This statue most probably dated back prior to
Mahavira's time and possibly even to that of
Parsvanatha."—(Rishabhadeva p. 67) 'यह मूर्ति बहुत
करके महावीरके पूर्वकी होगी और पार्श्वनाथसे पूर्ववर्ती भी संभवनीय है।"

आजसे लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व भी जैनधर्मके आद्य तीर्थंकर भगवान् वृषभदेवकी मूर्तिकी माःयता इस जैन दृष्टिको प्रामाणिक सूचित करती है कि जैन धर्मका उद्भव इस युगमें भगवान् महावीर अथवा पार्वन नायसे न मानकर उनके पूर्ववर्ती भगवान् वृषभदेवसे मानना उचित है।

जैन शास्त्रोंमें चौनीस तीर्थंकर-श्रेष्ठ महापुरुष माने गए हैं। हिन्दू शास्त्रोंमें २४ अवतार स्त्रीकार किए गए हैं। बौद्ध धर्ममें २४ बुद्ध माने गए हैं। जोरेस्ट्रीयनों (Zorastrians) में २४ अहुर (Ahuras) माने गए हैं। यहूदी धर्ममें भी आलंकारिक भाषामें २४ महापुरुष स्वीकार किए गए हैं। जैनेतर स्रोतों द्वारा जैनधर्मके चौनीस महापुरुषों की मान्यताका समर्थन यह सूचित करता है कि जैन मान्यता सत्यके आधारपर प्रतिष्ठित है।

Vide-Rishabhadeva, the Founder of Jainism p. 58, Key of Knowledge.

ैहिन्दूशास्त्रोंसे विदित होता है कि युगके आदिमें भगवान् वृषभदेवने जैनधर्मकी स्थापना की । वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी महामानव थे, जिनकी हिन्दू धर्मके अवतारोंमें भी परिगणना की गई है । जैन शास्त्रोंके समान ही उनके माता-पिता मरुदेवी तथा नामि राजा कहे गए हैं । भारतवर्षका नाम जिन चक्रवर्ती भरतके प्रभाववश पड़ा वे भगवान् वृषभदेवके गुणवान् पुत्र हिन्दू शास्त्रोंमें भी कहे गए हैं । कूमं पुर खमें लिखा है कि—''हिमवर्षमें महात्मा नामिके मरुदेवीसे महा-दीतिधारी वृषभ नामक पुत्र हुआ । ऋषभसे भरत हुआ, जो सौ पुत्रोंमें ज्येष्ठ एवं वीर था।" मार्कण्डेयपुराखके कथनानुसार पिता ऋषभने दक्षिण दिशामें स्थित हिमवर्ष भरतका दिशा। इससे उस महात्माके

<sup>? &</sup>quot;What is really remarkable about the Jain account is the confirmation of the number four and twenty itself from non-Jain sources. The Hindus indeed, never disputed the fact that Jainism was founded by Rishabhadeva in this half cycle and placed his time almost at what they conceived to be the commencement of the world." Rishabhadeva, p. 66,

 <sup>&</sup>quot;हिमाह्वयन्तु यद्वर्षं नाभेरासीन्महात्मनः ।
 तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्यां महायुः तिः ।।
 ऋषभात् भरतो जञ्जे थीरः पत्र शताय्रजः ॥"

<sup>-(</sup> Kurma Purana LXI, 37-38)

<sup>&</sup>quot;क्रपमात भरतो जिन्ने बीरः पुत्रशताद्वरः । सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्रावाज्यमास्थितः ॥ हिमाह्वयं दक्षिणं वर्षं भरताय पिता ददी । तस्नात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना महात्मनः ॥

<sup>-(</sup> Markandeya Purana L. 39-41 )

कारण यह भारतवर्ष कहलाया। सर राघाकृष्यान्ने भागवतके आधार भगवान् ऋषभदेवको जैनधर्मका संस्थापक कहा है। वैदिक विद्वान् प्रो० विरूपाक्ष एम० ए० वेदर्तार्थ ऋग्वेदमें भगवान् वृषभदेवके सद्भाव ज्ञापक मंत्रको बताते हुए लिखते हैं—

२ 'ऋषभं मासमानाः । सपलानां विषासिहः ।

हन्तारं शत्र्णां कृषि विराज गोपितं गवाम् ॥-१०१-२१-६६।" हे उद्गतुल्यदेव ! क्या तुम हम उच्चवशवालों में ऋषभदेवके समान श्रेष्ठ आत्माका उत्पन्न नहीं करागे । उनकी अर्हन् उपाधि आदि धर्मो- पदेष्टापनेको द्योतित करती है । उसे शत्रुओंका विनाशक बनाओ । डा॰ जैकोवीका कथन है ; "भगवान् पार्श्वनाथको जैनधर्मके संस्थापक प्रमाणित करनेवाले साधनोंका अभाव है । प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेवको जैन धर्मका संस्थापक प्रमाणित करनेमें जैनपरम्परा एकमत है । इस परंपरामें, जो उनको प्रथम तीर्थङ्कर बताती है, कुछ ऐतिहासिक तथ्य संभवनीय है ।" पूर्वोक्त जैनेतर प्रमाण भी जब ऋषभदेवको जैनधर्मके संस्थापक बताते हैं, तब उसमें निश्चित ऐतिहासिक तथ्य मानना होगा अन्यथा ऐतिहासिक तथ्य किसे मानेंगे ? यही बात वैश्व्यर चंपतरायजी

<sup>3 &</sup>quot;The Bhagawat Purana endorses the wiew that Rishabha was the founder of Jainism," Indian Phil. p. 287.

<sup>? &</sup>quot;Rishabhadeva."

<sup>2. &</sup>quot;There is nothing to prove that Parsva was the founder of Jainism. Jain tradition is unanimous in making Rishabha, the first Tirthamkara (as its founder). There may be some thing historical in the tradition, which makes him the first Tirthamkara."

भी कहते हैं—"If this is not history and historical confirmation, I do not know what else would be covered by these terms."—(Rishabhadeva p. 66).

वैदिक साहित्यमें अर्हन, श्रमण, 'मुनयः वातवसनाः', ब्रात्य, महा-ब्रात्य आदि शब्दों द्वारा जैन परम्पराका उल्लेख किया गया है। श्री काशं प्रसाद जायसवालने लिखा है ' 'कि लिच्छिन लोग ब्रात्य अथवा अब्राह्मण क्षत्रिय कहलाते थे। उनकी प्रजातंत्र रूप शासनपद्धति थी। उनके देवस्थान पृथक् थे। उनकी पूजा अवैदिक थी। उनके धर्मगुरु पृथक् थे। वे उनक्षित हात्यका करते थे।'' प्रोफेसर चक्रवर्तीने अथवनेवदमें अनेक बार उल्लिखित ब्रात्यका अर्थ यज्ञ करनेवालेके विपरीत हत पालनेवाला किया है।

प्राचीन प्रतिवाले वेद आदिका परिशीलन कर महान् विद्वान् पं० टोडरमळजीने अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थमें अनेक अवतरण देकर वताया है कि वेदोंमें चौबीस तीर्थं इरोंकी वन्दना की गई है। उसमें नेमिनाथ, सुपार्श्वनाथ नामक २२वें तथा सातवें तीर्थं इरका उल्लेख किया गया है, किन्तु वर्तमान वेदके संस्करणोंमें अनेक मंत्रोंका दर्शन नहीं होता। इसका कारण आ वैश्विटर चम्पतरायजीके शब्दों में यह है

They are called Vratyas orunbrahmanical Kshatriyas; they had a republican form of Government; they had their own shrines, their non-Vidic worship; their own religious leaders; they patronised Jainism.' Modern Review.—p. 499, 1929.

R. Eng. Jain Gazette part 6, vol xxxl

कि सांप्रदायिक विद्वेषवश ग्रंथोंमें काट छांट अवश्य हुई है। श्रीहरिसस्य भटाचार्य एम॰ ए॰ सहश उदार विद्वान् 'भगवान् अरिष्टनेमि' नामक अंग्रंजी पुस्तक (पृ॰ ८८, ८९) में नेमिनाथ भगवान्को ऐतिहासिक महापुरुप स्वीकार करते हैं। यदि महाभारतके प्रमुख पुरुष श्रीकृष्ण इतिहासकी भाषामें अस्तित्व रखते हैं, ता उनके चचेरे भाई परम दयाछ भगवान् नेमिनाथका कौन सहस्य ऐतिहासिक विभूति न मानेगा? जिनके निर्वाण स्थल रूपमें उर्जयन्त गिरि पूजा जाता है।

जैनेतर साहित्य, जैन बाङ्मय तथा शिलालेख आदिके प्रकाशमें जैनधर्म भारतका सबसे प्राचीन धर्म प्रमाणित होता है। जैनशास्त्रोंका वर्णन और उसकी यथार्थताका परिज्ञान करानेवाली मथुराकी जैनस्त्प आदि सामग्रीका हिण्टमें रखते हुए श्रीविसेन्ट स्मिथ लिखते हैं —

many other passages from the Vedas themselves, which are no longer to be found in the current editions. Weeding has very likely been carried out on a large scale. This may be accounted for by the bitter hostilify of the Hindus Towards Jains m in recent historical times.".....Rishabhdeva. P. 68.

corroboration to the written Jain tradition and they offer tangible and incontrovertible proff of the antiquity of the Jain religion and of its early existence very much in its present form. The series of twenty four pontiffs (Tirthamkaras) each in his distinctive emblem was evidently firmly believed in at the beginning of the Christian era."

"इन खोजोंसे लिखित जैन परंपराका अत्यिषक समर्थन हुआ है। वे इस बातके सम्य और अकाट्य प्रमाण हैं कि जैनधर्म प्राचीन है और वह प्रारंभमें भी वर्तमान स्वरूपमें था। ईसवी सन्के प्रारंभमें भी चौवीस तीर्थंकर अपने-अपने चिह्न सहित निश्चयपूर्वक माने जाते थे।"

, जब स्मिथ सहश प्रकाण्ड ऐतिहासिक विद्वान् जैनपरंपराके प्रति-पादनसे अविरुद्ध सामग्रीको देखकर उसे अकाट्य कहते हैं तब ऐति-हासिक क्षेत्रमें विज्ञ पुरुषोंको जैन मान्यताओंको उचित आदर प्रदान करना चाहिए । जैनवा र्मयकी शब्दावली आदिमें कुछ साहश्य देखकर काई काई लोग जैन और बौद्ध धर्मोंको अभिन्न समझा करते थं, किन्तु अर्वाचीन शोध दानों धर्मोंकी भिन्नताको पूर्णतया सम्प्ट करती है। संवत् १०७० में रचित अगने धर्मगरीक्षा नामक संस्कृत ग्रन्थमें अमित-गति श्वाचार्य कहते हैं कि भगवान् पार्श्वनाथके शिष्य मौडिलायन नामक तपस्त्रीने वीर भगवान्से किष्ट होकर बुद्ध दर्शन स्थापित किया और अगने आपका शुद्धादनका पुत्र बुद्ध परमात्मा कहा।

जैन और बौंद्ध साहित्यका तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विशेषज्ञ डाक्टर विमकचग्ण काने बताया है कि कुछ शब्द जैन वा ग्मयमें जिस अर्थमें प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दोंका बौंद्धसाहित्यमें अन्य अर्थमें लिया गया है। कुछ जैन शब्द बौद्धोंमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे आकाशका जो भाव जैनोंने ग्रहण किया है, उसका बौद्धग्रंथोंमें अभाव है। जीव

 <sup>&</sup>quot;रुष्टः श्रीवीर्नाथस्य तपस्ती मौडिलायनः ।
 श्रि यः श्रीपार्वनाथस्य विदये बुद्धदर्शनम् ॥
 शुद्धोदनसुत बुद्धं परमात्मानमनवीत् ॥ अ॰ १८।"

R "Vide—The Introluction to BHAGAWAN MAHAVIRA AURA MAHATMA BUDDHA.

शब्दका अर्थ जैनों में सचेतन किया गया है बौद्धों में उसे प्राणवाची कहते हैं। जैन शास्त्रों में आसवका अर्थ है कर्मों के आगमनका द्वार किन्तु बौद्धशास्त्रों में उसे 'पाप' का पर्यायवाची कहा है। कर्मके बंधनको जैन लोग बंध कहते हैं, इसे बौद्ध संवर नामसे कहते हैं। जैनियों के समान बौद्धों में निर्जराका भाव नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रताका द्योतक 'मोक्ख' का बौद्धों में अभाव है। साधन, स्थित, विधान आदि जैनियों की बातें बौद्धों में अभाव है। साधन, स्थित, विधान आदि जैनियों की बातें बौद्ध साहित्यमें नहीं हैं। 'श्रावक' का अर्थ जैनियों में गृहस्थ होता है। बौद्ध 'भिक्ख्' को श्रावक कहते हैं। 'रत्नत्रय' का भाव दोनों में जुदा-जुदा है। जैनशास्त्रों में जैसा धड्दब्यों का वर्णन है, वैसा बौद्ध साहित्यमें नहीं है। इन शब्दों के अर्थी कर गंभीर विचार करते हुए डा॰ जैकां बोने एक महत्त्वपूर्ण शाध की, कि 'आसव', 'संवर' सहश शब्दों का जैन साहित्यमें मूल अर्थ में उपयोग हुआ है और बौद्धसाहित्यमें उसका अन्य अर्थ में (Metaphorically) प्रयोग हुआ है, अतः मूल अर्थ का प्रयोग करनेवाला जैनधर्म बौद्धधर्मकी अपेक्षा विशेष प्राचीन है।

स्वामी विवेकानन्दने कहा था 'Buddhism is the rebelled child of Hinduism' बुद्धधर्म हिन्दूधमंसे बगावत करनेवाला बच्चा है। 'मारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास' नामक मराठी पुस्तकके लेखक श्री साने लिखते हैं 'हे स्वामी विवेकानन्दाचे बुद्धधर्मासम्बन्धीचे उद्गार जैनधर्मातही ततातंत लागू पड़तात"—"ये स्वामी विवेकानन्दके बुद्धधर्म सम्बन्धी उद्गार जैनधर्मके विषयमें पूर्णतया चरितार्थ हाते हैं।" अभी अगस्त माहमें कांग्रेस कार्यकारिणीके एक उत्तरदायी सदस्यने भी जैनधर्मके विषयमें 'revolt religion'—क्रान्तिकारी धर्म कहकर अपना भाव व्यक्त किया था। विषयक्ष इतिहासके उज्ज्वल प्रकाशमें

१ पं जनाहरलाल नेहरूकी 'Discovery oi India' नामक पुस्तकमें भी जैनधर्मके बारेमें इसी प्रकार आन्त धारणाओंका दर्शन होता है। इस विषयमें सत्यका

इस सम्बन्धमें विचार करना उचित प्रतीत होता है । श्रोफेसर चक्रवर्ती मद्रासने वैदिक साहित्यका तुलनात्मक अध्ययन कर यह शोध की कि कम-से-कम जैनधर्म उतना प्राचीन अवश्य है, जितना कि हिन्दूधर्म। उनकी तर्क पद्धति इस प्रकार है। वैदिक शास्त्रोंका परिशीलन हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक यज्ञोंका वर्णन करता है। 'मा िंस्यात् सर्दभुतानि' 'जीव वध मत करो' की शिक्षाके साथ 'सर्वमेधे सर्व हन्यात्' सर्वमेध यज्ञमें सर्वजीवोंका हनन करनेवाली बात भी पाई जाती है। ऋग्वेदमें ग्रुनः-क्षेपकी कथा आई है, उसमें अहिंसात्मक यज्ञके समर्थक वसिष्ठ मुनि हैं और हिंसात्मक बलिदानके समर्थक विश्वामित्र ऋषि हैं। यह आश्चयप्रद वात है, कि अहिंसा पक्षका समर्थन क्षत्रिय नरेश करते हैं और हिंसात्मक विल्दानकी पुष्टि ब्राह्मणवर्गके द्वारा होती है। वैदिक युगके अनन्तर ब्राह्मणसाहित्यका समय आया । उसमें पूर्वोक्त घाराद्वयका संघर्ष वृद्धिगत होता है। शतपथ ब्राह्मणमें कुरुपांचालके विप्रवर्गको आदेश किया गया है, कि तुम्हें काशी, कौशल, विदेह, मगधकी आर नहीं जाना चाहिए. कारण इससे उनकी ग्रुद्धताका लोप हो जायगा। उन देशों में पश्चिल नहीं होती हैं। वे लाग पशुबलि निषेधको सच्चा धर्म बताते हैं। एसी अवस्थामें कुरुपांचाल देशवालींका काशी आदिकी ओर जाना अपमानको आमंत्रित करना है। पूर्वकी ओर नहीं जानेका कारण यह भी बताया है कि वहां क्षत्रियोंकी प्रमुखता है, वहां ब्राह्मणादि तीन वर्णों को सम्मानित नहीं किया जाता। इससे पूर्व देशों की आर जानेसे कुरुपांचालीय विप्रवर्गके गौरवको क्षति प्राप्त होगी।

दर्शन करनेके लिए जिज्ञासुओंको प्रख्यात व्यक्तियोंके वचन-मोहको छोड़कर प्रशांत एवं सिकिय शोधक दृष्टिको सजग रखना होगा। कारण प्रकाशके नामपर अथकारसे सत्य अधिक आवृत हुआ है।

वाजसनेयी संहितासे विदित होता है कि पूर्व देशके विद्वान शुद्ध संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। उनकी भाषामें 'र' के स्थानमें 'ल' का प्रयोग होता था। इससे यह स्वष्ट ज्ञात होता है कि उस समय प्राकृत भाषाका प्रचार था, जिससे पाली तथा अर्वाचीन प्राकृत भाषाकी उत्पत्ति हुई। प्राकृत भाषाका प्रयोग जैन साहित्यमें पाया जाता है।

उपनिषद्-कालीन साहित्यका अनुशीलन स्चित करता है कि उसमें आत्मविद्याके साथ ही साथ तपश्चर्याको भी उच्च धर्म बताया है। इस युगमें हम देखते हैं कि कुरुपांचालीय विप्रगण पूर्वीय देशोंकी ओर गमन करनेको उत्किण्ठत दिखाई पहते हैं कारण वहाँ उन्हें आत्मविद्याके अभ्यास करनेका सौभाग्य प्राप्त होता है। पहले जिसको वे कुधर्म कहते थे, अब उसे ही प्राप्त करनेको वे लालायित हैं। याज्ञवल्क्य और राजर्षि जनक आत्मविद्याके समर्थक हैं और अप्रत्यक्ष रीतिसे पशुबिल वाले पुरातन सिद्धान्तका निषेध करते हैं। इस प्रकार आत्मविद्याके समर्थक ही पशुबिलके विरोधक थे। इनको ही प्रोफेसर चक्रवर्ती जैनधर्मके पूर्व पुरुष कहते हैं। जैनधर्मके अनुसार क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न होने वाले चौबीस तीर्थक्कर ही अहिंसा धर्मका संरक्षण करते हैं। अत एव यह हदता पूर्वक कहा जा सकता है, कि जैनधर्म कमसे कम वैदिक धर्मके समान प्राचीन अवस्य है।

कोई कोई व्यक्ति सोचते हैं, कि वेदमें जैन संस्कृतिके संस्थापक तथा उन्नायकोंका उल्लेख क्यों आता है, जब कि वेद अन्य धर्मकी पूज्य वस्तु

<sup>&</sup>quot;We may make bold to say that Jainism, the religion of Ahimsa (non-injury) is probably as old as the Vedic religion, if not older." Cultural Heritage of India P. 185-8.

है ? इसके समाधानमें यह बताना उचित है कि जब तक वेद अहिंसाके समर्थक रहे, तब तक वे जैनियोंके भी सम्मानपात्र रहे । जब 'अजैयंष्टच्यम्' मंत्रके अर्थ पर पर्वत और नारदमें विवाद हुआ, तब न्याय-प्रदाताके रूपमें मोहचरा राजा वसुने 'अज' शब्दका अर्थ अकुर उत्पादन शक्ति रहित तीन वषका पुराना धान्य न करके 'बकरा' बताया और हिंसात्मक बिल्दानका मार्ग प्रचारित किया । जैन हरिवंशपुरायकी हस कथाका समर्थन महामारतमें भी मिलता है । इस प्रकार अहिंसात्मक वेदकी धारा पशु बलिकी और झुकी । अतः अहिंसाको अपना प्राण माननेवाले जैनियोंने वेदको प्रमाण मानना छोड़ दिया । पूर्वमें वेदोंका जैनियोंमें आदर था, इसलिए ही वेदमें जैन महापुरुषोंसे सम्बन्धित मंत्रादिका सद्भाव पाया जाता है, किन्तु खेद है कि साम्प्रदायिक विद्रेषके कारण उस सत्यको विनष्ट किया जा रहा है ।

केन्द्रीय धारा सभाके भूतपूर्व अध्यक्ष सर षण्मुखं चेहीने चार पाँच वर्ष पूर्व मद्रासमें महावीर जयंती महोत्सव पर अपने भाषणमें कहा था, कि-आर्य लोग बाहरसे भारतमें आए थे। उस समय भारतमें जो द्रविड़<sup>२</sup> लोग रहते थे, उनका धर्म जैनधर्म ही था। अतः प्रमाणित होता है, कि भारतवर्षके आदि निवासी जैनधर्मके आराधक रहे हैं। <sup>3</sup> ऋग्वेदमें पुरातत्त्वज्ञोंको भारतवर्षके प्राचीन अधिवासियोंके विषयमें महत्त्वपूर्ण

१ देखो-हरिवंशपुराण पर्व १७, ए० २६३-२७२।

२ सदाचार, गुणादिकी अपेक्षा द्रविङ्गेको शास्त्रीयभाषामें आर्य मानना होगा।

Nesterday and Today—Chapter on Glimpse of Ancient India pp. 59-71. by. Raibahadur A. Chakravarty M. A. I. E. S. (Retd.)

सामग्री प्राप्त होती है। आर्य छोग तो बाहरसे आए थे। उनके सिवाय जो लोग यहाँ रहते थे, उनको वेदमें घृणित शब्दोंमें 'दस्यु' अथवा 'दास' कहा है। आदिनिवासी होनेके कारण उन लोगोंने आर्थोंको स्वदेशमें प्रवेशका प्रतिरोध किया, इसलिए शत्रुओंका निन्दनीय वर्णन आगत आर्यों द्वारा होना अस्वाभाविक नहीं है। कथित 'दस्यु' वर्गका धर्म, संस्कृति, वर्ण आदि पृथक् था। उनका वर्ण क्याम था। वे अयज्वन ( यज्ञबलि विहीन ), अकर्मन् ( वैदिक कियाकाएडसून्य ) अदेव्य ( देवीं-के विषयमें उदासीन ), अन्यव्रत (भिन्न प्रकारके नियमोंके पालन करने वाले ) तथा देवपीयु ( देवताओंका तिरस्कार करने वाले ) ( कारण मांस आदिको ग्रहण करने वाले कथित देवताओंका सम्मान करना उनकी संस्कृतिके विपरीत है ) थे । वे आर्थीके देवताओं, यज्ञों तथा घार्मिक विचारोंका प्रकट रूपमें निषेध करते थे, उनकी नासिकाकी आकृति आर्योंको अपेक्षा जुदी थी। अतः उनको 'ग्रनास' कहा है। उन्हें 'सृध्रवाक्' (Mridhravac) कहा है, जो उनकी अस्पष्ट भाषा या विरुद्ध वाणीको सूचित करता है। पुरातन्वज्ञोंके मतमें ये ही द्रविड लोग थे। उनका असुन्दर चित्रण द्वेषबुद्धिवश आर्थीने किया है। द्रविड लोगोंकी भाषा संस्कृत न थी। वह भाषा प्राकृत थी, जिसके द्वारा वे अपने धार्मिक साहित्यका प्रचार करते थे। यह तामिल नामक द्रविड भाषाके अधिक सन्निकट है। अत्यन्त प्राचीन तामिल साहित्य, विशेषतः 'टोळकप्पैयम्' (Tolkappium) नामक महत्त्वपूर्ण प्रन्थसे उपराक्त बातोंका समर्थन होता है।

इससे यह प्रमाणित होता है कि जैनधर्मकी प्राचीनताकी जड़ कितनी गहरी है। वह वैदिक धर्मका न तो अंग है, न उससे प्रभावित है। तुलनात्मक धर्मके विशेषज्ञ विद्यावारिषि श्री चम्पतरायजी वैरिस्टरने अपनी शोधका यह परिणाम प्रकाशित किया है कि जैनधर्म वज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित है। वैज्ञानिक दार्शनिक विचारप्रणालीके अनन्तर रूपकयुक्त (allegorical) धार्मिक विचारधारा प्रचलित हुई। मूल तच्वकी ओर ध्यान न रहनेसे रूपक तथा पौराणिकताने विवाद और इन्द्र प्रारंभ कर दिया। वैज्ञानिक समन्वयकारी प्रणालीके प्रकाशमें विरोध, असंभाव्यता आदि दोष क्षणमात्रमें नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धतिको अङ्गीकार करनेवालोंके वंद्यजोंको आज जैन कहते हैं। जिन्होंने पहले-पहले रूपक या आलंकारिक पौराणिकताको अपनाया वे हिन्दू कहे जाते हैं। इस हिंद्यों जैनधर्म वैदिक धर्मसे प्ववित्रों सिद्ध होता है।

सिन्धु नदीके तट पर अवश्यित मोहनजोद्दो एवं हदणा नामक स्थानोंमें खुदाईके द्वारा जो आजसे पांच हजार वर्ष पूर्वकी भारतीय समृद्धि, विकास तथा सभ्यताको बताने वाली महत्त्वपूर्ण सबसे प्राचीन

Rishabhadeva. p. VI., Refer 'Key of Knowledge' & 'Confluence of Opposites.'

Aryans. Amongst the Aryans it originated with the Jains: not with the non-Jain Aryans. All the chief religious quarrels of men have arisen without exception, through mythology and will end completely, the moment it is thrown away by men. The descendents of former (scientific section) are termed Jainas today; those who allegorised first of all are the Hindus." Rishabhadeva. p. v-xi.

R "All mythologies as a matter of fact started with the teaching of truth as taught by the Tirthamkaras. From its very nature scientific religion could not have been a hole and corner affair".

सामग्री उपलब्ध हुई है, उससे भी जैनधर्मकी प्राचीनता पर प्रकाश पहता है और यह स्चित होता है कि प्राचीनतम सामग्री जैनधर्म तथा संस्कृतिके स्वतंत्र सद्भावको बताती है। जब कि आज विद्यमान संस्कृतियों और धर्मीका नामोनिशान नहीं मिलता, तब भी जैनसंस्कृतिका सद्भाव बताने वाली महत्त्वपूर्ण सामग्री जैनधर्मकी प्राचीनताको प्रकट करती है।

उक्त खुदाईमें उपलब्ध सील-मुहर नं० ४४९ में डा॰ प्रार्थनाथ विद्यालंकार-जैसे वैदिक विद्वान् जिनेश्वर शब्दका सद्भाव पढ़ते हैं। रायवहादुर चंदा जैसे महान् पुरातत्त्वज्ञका कथन है कि वहाँ की मोहरोंमें जो मूर्ति पाई जाती है, उसमें मथुराकी ऋषभदेवकी खड़ासन मूर्तिके समान त्याग अथवा वैराग्यका भाव अंकित है। सील नं० एफ० जी॰ एच० में वैराग्य मुद्राके साथ, नीचेके भागमें, ऋषभदेवका स्चक बैलका चिह्न भी पाया जाता है।

इस प्रकार महत्त्वपूर्ण सामग्रीके प्रकाशमें मेजर जनरक फरलाँग

Ramprasad Chanda:—"Sindh Five Thousand Years Ago"—in Modern Review August 1932 plate 11 flg. d & p. 159 "the pose of the image (standing Risabha in Kayotsarga form from Mathura reproduced in fig. 12) closely resembles the pose of the standing deities on the Indus seals. Among the Egyptian sculptures of the time of the early dynasties (III—VI) there are standing statuettes with arms hanging on two sides..... But though these Egyptian statues and the archaic Greek Kouri show nearly the same pose, they lack the feeling of abandonment that characterises the standing figures of the Indus seals three to five (Plate II. F.

एम० ए० एफ० आर० ए० एस० का यह कथन हृदयग्राही मालूम होता है— "पिरचमीय एवं उत्तरीय मध्यभारतका ऊपरी भाग ईसवी मन्से १५०० वर्षसे लेकर ८०० वर्ष पूर्व पर्यन्त, उन तूरानियोंके अधीन था, जिनको द्रविद् कहते हैं। उनमें सप्, वृक्ष तथा लिंगपूजाका प्रचार था।" "उस समय उत्तर भारतमें एक प्राचीन, अत्यन्त संगठित धर्म प्रचलित था, जिसका दर्शन, आचार एवं उच्च तारचर्या सुव्यवस्थित थी, वह जैनधर्म था। उससे ही ब्राह्मण तथा बौद्धधर्ममें आरंभिक तपरचर्याके चिह्न प्रवृद्ध हुए। आर्य लोगोंके गंगा अथवा सरस्वती तक पहुँचनेके बहुत पूर्व अर्थात् ईसवी सन्से आठ सौ, नौ सौ वर्ष पहले होनेवाले तीर्यङ्कर पारसनाथके पूर्व बाईस तीर्यङ्करोंने जैनियोंको उपदेश दिया था।" "

मोहनजोदरों की सीलको वैराग्ययुक्त कायोत्सर्ग मुद्रा तथा वृषभ का चिह्न भगत्रान वृषभदेवके प्रभाव को धोतित करते हैं। जिनको यह स्वीकार करना आपत्ति-प्रद माल्स पड़ता है, उनको कमसे कम यह स्वीकार करना होगा, कि सिन्धु नदीकी सभ्यताके समय जैन धर्म था, जिसका प्रभाव सील की मूर्ति द्वारा अभिन्यक्त होता है।

पूर्वीक्त अवतरणमें श्रीरामप्रसाद चन्दा सीलों को वृषभदेवकी घोतक बताते हैं। जो श्री चन्दा महाशय से सहमत न हों, उन्हें यह मानना न्याय्य होगा, िक उस पुरातन काल में एक ऐसी सभ्यता या संस्कृति थी, जिसे आज जैन कहते हैं। उसका प्रभाव सील द्वारा प्रकाशित होता है। अतः सील या तो जैन तीर्थं कर वृषभदेवको घोतित करती है, अथवा जैन प्रभावको स्थित करती है।

\* "All upper, Western, North Central India was then say 1500 to 800 B. C. and indeed from unknown times-rules

G. H.) with a bull (?) in the foreground may be the prototype of Rishaba".

<sup>-</sup>Quoted in the Jain Vidya Vol. I, no. I, Lahore.

फरलॉंग साहब इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि "जैनधर्मके प्रारंभको जानना असंभव है।"

इससे यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि जैनधर्म हिन्दू धर्मकी बुरा-हयोंको दूर करनेके लिए संशोधित-हिन्दूधर्म (Protestant) के रूपमें उद्भूत हुआ । जैनधर्म मौलिक और स्वतंत्र है । डा॰ ए॰ गिरनाटने लिखा है - "जैनधर्ममें मनुष्यकी उन्नतिके लिए सदाचारको अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है । जैनधर्म अधिक मौलिक, स्वतन्त्र तथा सुष्यवश्यित है । ब्राह्मण धर्मकी अपेक्षा यह अधिक सरल, संपन्न एवं

by Turanians, conveniently called Dravids and given to tree, serpent, phalik worship—,but there also then existed throughout upper India an ancient and highly organised religion, philosophikal, ethikal and severely ascetikal viz. Jainism, out of which clearly developed the early ascetikal features of Brahmanism and Buddhism. Long before the Aryans reached the Ganges or even Saraswati, Jains had been taught by some 22 prominent Bodhas, saints or Tirthamkaras, prior to the historical 23rd Bodha Parsva of the 8th or 9th century B. C."—Short Studies in the Science of Comparative Religion by Major General J. G. R. Furlong F. R. A. S. P. 243-44.

- It is impossible to find the beginning of Jainism'.
- "There is very great ethical value in Jainism for man's improvement. Jainism is very original, independent and systematic doctrine. It is more simple, more rich and varied than Brahmanical systems and not negative like Buddhism'.

-Dr. A, Guiernot.

विविधतापूर्ण है और यह बौद्धधर्मके समान श्रून्यवादी नहीं है।"

जैनधर्मका साहित्य मौलिक है। इसकी भाषा भी स्वतंत्र है। इसका कान्त भी हिन्दू कान्त्रसे पृथक् है। ऐसी भिन्नताकी सामग्रीको ध्यानमें न रख कोई-कोई इसे 'आर्यधर्मकी शाखा' बतानेमें अपनेको इतार्थ मानते हैं। मद्रास हाईकोर्टके स्थानापन प्रधान विचारपित श्रीकुमार-स्वामी शास्त्रीने हिन्दूधर्मावलम्बी होते हुए भी सत्यानुरोधसे यह लिखा है '— "आधुनिक शोधने यह प्रमाणित कर दिया है कि जैनधर्म हिन्दू धर्मसे मतिभन्नता धारण करनेवाला उपमेद नहीं है। जैनधर्मना उद्भव एवं इतिहास उन स्मृति, शास्त्रों तथा उनकी टीकाओंसे बहुत प्राचीन है जो हिन्दू कान्त और रिवाजके लिए प्रामाणिक मानी जाती हैं। यथार्थ बात तो यह है, कि जैनधर्म हिन्दूधर्मके आधार-स्तंम वेदोंको प्रमाण नहीं मानता। यह उन अनेक क्रियाकाण्डोंको अनावश्यक मानता है, जिन्हें हिन्दू लोग आवश्यक समझते हैं।''

Sir Kumarswami Acting Chief Justice Madras H. Court Vide Jain Law Supplement by C. R. Jain Bar-at-law.

Were the matters res integra I would be inclined to hold that modern research has shown that Jains are not Hindu dissenters but that Jainism has an origin and history long anterior to the Smritis and commentaries, which are recognised authorities on Hindu law, usage...... In fact Jainism rejects the authority of the vedas, which form the bedrock of Hinduism and denies the efficacy of various ceremonies, which the Hindus consider essential.'

इस प्रसंगमें बंबई हाईकोर्टके न्यायमूर्ति श्रीरांगछेकरका यह निर्णय भी महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है कि निर्णय स्वय है कि जैन छोग वेदोंको अपना धर्मग्रन्थ नहीं मानते। ब्राह्मणधर्मके समान वे मृतके किया कर्म, श्राद्ध एवं स्वर्गीय व्यक्तिके छिए नैवेदा अर्पण करनेकी बातको स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी यह भी धारणा है कि औरस अथवा दत्तकपुत्रसे पिताकी आत्माको कोई भी आत्मीक श्रेय नहीं प्राप्त होता। वे ब्राह्मण-धर्मवाछे हिन्दुओंसे मृत व्यक्तिके शरीर-दाह अथवा गड़ानेके सिवाय

Mr. Justice Ranglekar Bom. High Court, A. I. R. 1989, Bom. 377.

<sup>? &</sup>quot;It is true the Jains reject the scriptural character of the Vedas and repudiate the Brahmanical doctrines relating to obsequial ceremonies, the performance of Shradhas and the offering of oblations for the salvation of the soul of the deceased. Amongst them there is no belief that a son by birth or adoption confers spiritual benefit on the father. They also differ from the Brahminical Hindus in their conduct towards the dead, omitting all obsequies after the corpse is burnt or buried. Now it is true as later historical researches have shown that Jainism prevailed in this country long before Brahminism came into existence or converted into Hinduism. It is also true that owing to their long association with the Hindus, who formed the majority in the country, the Jains have adopted many of the customs and even ceremonies strictly observed by the Hindus and pertaining to Brahminical religion."

अन्य क्रियाकाण्ड न करनेके कारण पृथक् हैं। आधुनिक ऐतिहासिक शोधसे यह प्रकट हुआ है कि यथार्थमें ब्राह्मण धर्मके सद्भाव अथवा उसके हिन्दूधर्म रूपमें परिवर्तित होनेके बहुत पूर्व जैनधर्म इस देशमें विद्यमान था । यह सत्य है कि देशमें बहुसंख्यक हिन्दुओं के संपर्कवश जैनियोंमें ब्राह्मण धर्मसे सम्बन्धित अनेक रीति रिवाज प्रचलित हो गए हैं।"

यदि अधिक गंभीरताके साथ अन्वेषण एवं शोधका कार्य किया जाय, तो जैनधर्मके विषयमें ऐसी महत्त्वपूर्ण बातें प्रकाशमें आवेंगी, जिससे जगत् चिकत हो उठेगा । जो धर्म बृहत्तर भारतका धर्म रह चुका है. जो चंद्रगुप्त सहश प्रतापी नरेशोंके समयमें राष्ट्रधर्म रहा है, उसकी बहुमूल्य सामग्री अब भी भूगर्भमें छप्त है। भारतके बाहर भी जैनधर्मका प्रसार पुरातनकालमें रहा है। कुछ वर्ष पूर्व आस्ट्रियाके बृहापेस्ट नगरके समीपवर्ती खेतमें एक किसानको भगवान् महावीरकी मूर्ति प्राप्त हुई थी।

एक पुरातत्त्ववेत्ताका कथन है र अगर हम दस मील लम्बी त्रिज्या (Radius) लेकर भारतके किसी भी स्थानको केन्द्र बना वृत्त बनावें तो उसके भीतर निश्चयसे जैन भग्नावशेषोंके दर्शन होंगे।" इससे जैन-धर्मके प्रसार और पुरातन कालीन प्रभावका बोध होता है।

जैनधर्मकी प्राचीनता पर यदि दार्शनिक शैलीसे विचार किया जाय,

R Vide Samprati p. 335.

Real of the control o

<sup>-</sup>Vide Kannad Monthly Vivekabhyudaya p. 96, 1940.

तो कहना होगा, कि यह अनादि है। जब पदार्थ अनादि निधन हैं, तब वस्तुस्वरूपका प्रतिपादक सिद्धान्त क्यों न अनादि होगा? इस पद्धतिसे विचार करने पर जैनधर्म विश्वका सर्वप्राचीन धर्म माना जायगा। यह धर्म सर्वज्ञ तीर्थक्कर भगवान्के द्वारा प्रतिपादित सत्यका पुंजस्वरूप है, अतः इसमें कालकृत भिन्नताका दर्शन नहीं होता और यह एकविध पाया जाता है। स्मिथ सहश इतिहासवेचाओंने इसे स्वीकार किया है कि जैनधर्मका वर्तमान रूप (Present form) लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भी विद्यमान था। बौद्धपाली प्रन्थोंसे भी इसकी प्राचीनताका समर्थन होता है। जैनशास्त्र बताते हैं कि इतिहासातीत कालमें भगवान वृष्यदेवने अहिसात्मक धर्मको प्रकाशित किया, जिसको पुनः पुनः प्रकाशमें लानेका कार्य शेष २३ तीर्थक्करोंने किया। प्राचीनताको वंदकोंके लिए भी जैन सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण है।

The Nigganthas (Jainas) are never referred to by the Bubdhists as being a new sect, nor is their reputed founder Nataputta spoken of as their founder, whence Jacobi plausibly argues that their real founder was older than Mahavira and that this sect preceded that of Buddha'.

<sup>—</sup>Religion of India by Prof. E. W. Hopkin s p. 283. बंद्धोंने निर्मन्थों (जैनों) का नशीन संप्रदायके रूपमें उल्लेख नहीं किया है और न उनके विख्यात संस्थापक नातपुत्तका संस्थापक रूपमें ही किया है। इससे जैकोवी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैन धर्मके संस्थापक महावीरकी अपेक्षा प्राचीत है तथा यह संप्रदाय बौद्ध संप्रदायके पूर्ववर्ती है।

## पराक्रमके प्राङ्गणमें

कुछ लोगोंकी धारणा है कि अब सम्पूर्ण विश्वमें वीरताकी क्रिया-स्मक शिक्षा देनेमें ही मानव जातिका कल्याण है। यह युग 'Survival of the fittest'—'जाको वल ताहीको राज'की शिक्षा देता हुआ यह बताता है कि बिना बलशाली बने इस संघर्ष और प्रतिद्वनिद्वता-पूर्ण जगत्में सम्मानपूर्ण जीवन संभव नहीं। बलमुपास्व-शक्तिकी उपा-सना करो यह मंत्र भाज आराध्य है। दीन-हीनके लिये सजीव प्रगति-शील मानव समाजमें स्थान नहीं है। उन्हें तो मृत्युकी गोदमें चिर-काल पर्यंत विश्राम लेनेकी सलाह दी जाती है। जैन आचार्य वाहीम-सिंह सूरि अपने क्षत्रचूणामणिमें 'बीरभोग्धा वसुन्धरा' लिखकर वीरता-की ओर प्रगति-प्रेमी पुरुषोंका ध्यान आकर्षित करते हैं। हिंदू शास्त्र-कार इस दिशामें तो यहाँ तक लिखते हैं कि बिना शक्ति-संचय किये यह मानव अपने आत्मस्वरूपकी उपलब्धि करनेमें समर्थ नहीं हो उनका प्रवचन कहता है "नायमात्मा बस्हीनेन स्थ्यः ।" जैनशास्त्रकारोंने इस संबंधमें और भी अधिक महत्त्वकी बात कहीं है कि निर्वाण-प्राप्तिके योग्य अतिशय साधनाकी क्षमता साधारण निःसत्त्व शरीर द्वारा सम्पन्न नहीं होती, महान तल्लीनता रूप शुक्ल-ध्यानकी उपलब्धिके लिए इजदारीर अर्थात् वज्रवृषभ-नाराच-संहननधारी होना अत्यंत आवश्यक है।

१ ''उत्तमसंहननस्य एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्तात् ।''

कुछ लोगोंकी ऐसी भी समझ है कि वास्तविक वीरताके विकासके लिये अहिंसाकी आराधना असाधारण कंटकका कार्य करती है। अहिंसा और वीरतामें उन्हें आकाश-पातालका अंतर दिखाई देता है। वे लोग यह भी सोचते हैं कि वीरताके लिये मांस भक्षण करना, शिकार खेलना आदि आवश्यक हैं। अहिंसात्मक जीवन शिकार तथा मांसमक्षणका मूलोच्छेद किये बिना विकसित नहीं होता। अतः अहिंसात्मक जैनधर्मकी छत्रछायामें पराक्रमका प्रदीप बराबर प्रकाश प्रदान नहीं कर सकता। यह जैनधर्मकी अहिंसाका प्रभाव था जो वीरमू भारत पराधीनताके पाद्यमें ग्रस्त हुआ । एक बड़े नेताने भारतके राजनैतिक अधःपातका दोष जैन-धर्मकी अहिंसाकी शिक्षाके ऊपर लादा था। ऐसे प्रमुख पुरुषोंकी आंत-धारणाओं पर सत्यके आलोकमें विचार करना आवश्यक है। अहिंसात्मक जीवन वीरताका पोषक तथा जीवनदाता है। विना वीरतापूर्ण अंतःकरण हुए इस जीवके दृदयमें अहिंसाकी ज्योति नहीं जगती। जिसे हमारे कुछ राजनीतिज्ञोंने निंदनीय अहिंसा समझ रखा है यथार्थमें वह कायरता और मानसिक दुर्बलता है। इंस और बकराजके वर्णमें बाह्य धवलता समान रूपसे प्रतिष्ठित रहती है किंतु उनकी चिचनृचिमें महान् अंतर है। इसी प्रकार कायरता अथवा भीरुतापूर्ण वृत्ति और अहिंसामें भिन्नता है। अहिंसाके प्रभावसे आत्मशक्तियोंकी जाग्रति होती है और आत्मा अपने अनंत वीर्यको सोचकर विरुद्ध परिस्थितिके आगे अजेय और अभयपूर्ण प्रवृत्ति करनेमें पीछे नहीं हटता । जिस तरह कायरता-से अहिंसावानका वीरतापूर्ण जीवन जुदा है उसी प्रकार क्रूरतासे भी उसकी आत्मा पृथक् है। क्रूरतामें प्रकाश नहीं है। वह अस्यंत अंधी और पशुतापूर्ण विचित्र मनःस्थितिको उत्पन्न करती है। साधक अपनी आत्मजायति-निमित्त क्रूरतापूर्ण कृतियोंसे बचता है, किंतु वीरताके प्रांगणमें वह अभय भावसे विचरण करता है वह तो जानता है 'न में मृत्युः, कुतो भीतिः'—जब मेरी आत्मा अमर है तब किसका भय किया जाय, डर तो अनात्मज्ञके हृदयमें सदा वास करता है।

क्र्रताकी मुद्रा धारण करने वाली कथित वीरताके राज्यमें यह जगत् यथार्थ शांति और समृद्धिके दर्शनसे पूर्णतया वंचित रहता है। क्र्र सिंहके राज्यमें जीवधारियोंका जीवन असंभव बन जाता है। उसी प्रकार क्र्रता-प्रधान मानव-समुदायके नेतृत्वमें अशांति, कलह, व्यथा और दुःखका ही नग्न नर्तन दिखाई देगा।

जब अहिंसात्मक व्यक्तियोंके हाथमें भारतकी बागडोर थी, "तब देशका इतिहास स्वर्णाक्षरोंमें लिखा जाने योग्य था। आज उस अहिंसा-के स्थानमें कहीं क्रूरता और कहीं कायरताके प्रतिष्ठित होनेके कारण अगणित विपत्तियोंका दौरदौरा दिखाई पड़ता है। वस्तुस्थितिसे अपिरिचित होनेके कारण ही लोग भगवती अहिंसाको क्रूरता और कायरताके फलस्वरूप होनेवाले राष्ट्रीय पतनका अपराधी बनाते हैं। लोगोंने वीरताको युद्धस्थल तक ही सीमित समझा है किंतु 'साहित्यदर्पण' ने उसे दान, धर्म, युद्ध तथा दया इन चार विभागोंसे युक्त बताया है?। जैनधर्म की आराधना करनेवालोंको हम इस प्रकाशमें देखें तो हमें विदित होगा कि जैनधर्मका आलोक किस प्रकार जीवनको प्रकाशपूर्ण बनाता रहा है।

इतिहासके क्षेत्रमें भारतीय स्वातंत्र्यके श्रेष्ठ आराधक महाराणा प्रताप-

१ चंद्रगुप्त आदि जैन नरेशोंके शासनका इतिवृत्त इस बातका समर्थक है।

२ "स च दान-धर्म-युद्धैर्दयया च समन्वितश्चतुर्धा स्यात्।"

को स्वेच्छासे अपनी सारी संपत्ति समर्पित करनेवाला वीर भामाशाह भी अहिंसाका आराधक जैनशासनका पालक था। यदि भामाशाहने अपनी अष्ठ 'दानवीरता' द्वारा महाराणाकी सहायता न की होती तो मेवाड़का इतिहास न जाने किस रूपमें लिखा मिलता। जैनशासनमें आदर्श ग्रहस्थके दो मुख्य कर्तव्य बताये गये हैं, एक तो वीरोंकी वंदना और दूसरा योग्य पात्रोंको औषधि, शास्त्र, अभय, आहार नामक चार प्रकारका दान देना है। एक जैन साधक शिक्षा देते हैं—"धन विज्रही उन्हार, नरभव लाही लीजिये।" आज भी जैन समाजमें दानकी उच्च परम्पराका पूर्णतया संरक्षण पाया जाता है। जैन अखबारोंसे इस बातका पुष्ट प्रमाण प्राप्त होगा।

धर्मके क्षेत्रमें वीरता दिखानेमें भी जैन गृहस्योंका चरित्र उदात्त रहा है। बौद्ध शासकके अत्याचारके आगे अपने मस्तक न छुका मृत्यु-की गोदमें सहर्ष सा जाने वाले, तार्किक अकलंकदेवके अनुज बालक निकलंकका धर्म-प्रेम वीरताका अनुपम आदर्श है। विपत्तिकी भीषण ज्वालामें से निकलनेवाले जैन धर्मवीरोंकी गणना कौन कर सकता है। इतिहासकार स्मिथ महाशयने अपने भारतवर्षके इतिहास'में लिखा है कि 'चोलवंशी पाण्डधनरेश सुन्दरने अपनी पत्नीके मोहवंश वैदिक

१ "जा धनके हित नारि तजै पित पूत तजै पितु शील हिं सोई। भाई सों माई लरै रिपुसे पुनि मित्रता मित्र तजै दुख जोई। ता धनको बनियाँ हुवै गिन्यो न दियो दुख देशके आरत होई। स्वारथ आर्य तुम्हारो ई है तुमरे सम और न या जग कोई।"

<sup>—</sup>भारतेन्दु हरिश्चंद्र ।

कर्नल टालके कथनानुसार यह धन २५ हजार सैन्यको १२ वर्ष तक भरणपोषणमें समर्थ था । —टाड राजस्थान vol. I. P. 402-3.

धर्म अंगीकार किया और जैन प्रजाको हिंदू धर्म स्वीकार करनेको बाध्य किया। जिनके अंतःकरणमें जैनशासनकी प्रतिष्ठा अंकित थी, उनने अपने सिद्धांतका परित्याग करना स्वीकार नहीं किया। फलतः उन्हें फांसीके तख्ते पर टांग दिया गया। स्मिथ महाशय लिखते हैं—ऐसी परंपरा है कि ८००० जैनी फांसीपर लटका दिये गये थे उस पाश्चिक इत्यकी स्मृति मदुराके विख्यात मीनाक्षी नामके मंदिरमें चित्रींके रूपमें दीवाल पर विद्यमान हैं। आज भी मदुराके हिंदू लोग उस स्थल पर प्रतिवर्ष आनंदोत्सव मनाते हैं जहाँ जेनोंका संहार किया गया था। इसे व्यतीत हुए अभी दो सदीका समय न हुआ होगा जब कि प्रख्यात जैनग्रंथकार पं० प्रवर टोडरमलजी, जयपुरके तत्कालीन नरेशके कोपवश हाथीके पैरोंके नीचे दबवाकर मार डाले गये थे। इस प्रकार आत्माकी अमरतापर विश्वास कर सत्य और वीजराग धर्मके लिये परम प्रिय प्राणोंका परित्याग करने वाले जैन वीरोंका पवित्र नाम धार्मिक इतिहासमें सदा अमर रहेगा।

दयाके क्षेत्रमें जैनियोंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज जब कि जड़वाद-के प्रभाववश लोग मांसाहार आदिकी ओर बढ़ते जा रहे हैं और असंयमपूर्ण प्रवृत्ति प्रवर्धमान हो रही है, तब जीवोंकी रक्षा तथा संयम-पूर्ण साधना द्वारा मनुष्य भवको सफल करने वाले पुण्य पुरुषोंसे जैन

<sup>\* &</sup>quot;Tradition avers that 8000 (eight thousand) of them (Jains) were impaled. Memory of the facts has been preserved in various ways & to this day the Hindoos of Madura where the tragedy took place celebrated the anniversary of the impalement of the Jains as a festival (Utsav)"—V. Smith-His, of India.

समाज आज भी संपन्न है। श्रेष्ठ अहिंसाके मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना पूर्वक पालक प्रातःस्मरणीय चारित्रचक्रवर्ती आचार्य श्रीशान्तिसागर महाराज सहश वीतराग, परमशान्त दिगम्बर जैन श्रमणीं का सद्भाव दयाके क्षेत्रमें भी जैन संस्कृतिको गौरवान्वित करता है। जैनश्रमणोंके दिगम्बरत्वके गर्भमें उत्कृष्ट दयाका पवित्र भाव विद्यमान रहता है। एक अंग्रेजी भाषाके पंडित महाशयने लिखा है—''जैन मुनिकी वीरता शान्तिपूर्ण है। प्रत्येक शौर्यसंपन्न कार्यके पूर्वमें प्रबल इच्छाका सद्भाव पाया जाता है, इस दृष्टिसे इसे श्रियाशील वीरता भी कहते हैं।"

संग्राम-भूमिमें जो पराक्रम प्रदर्शित किया जाता है वह वीरताके नामसे विश्वविख्यात है। इस क्षेत्रमें भी जैनसमाजका महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। साधारणतया जैन-तत्त्वज्ञानके शिक्षणसे अपरिचित व्यक्ति यह भ्रान्त धार्रणा बना छेते हैं कि कहाँ अहिंसाका तत्त्वज्ञान और कहाँ युद्ध-भूमिमें पराक्रम ? दोनोंमें प्रकाश-अंधकार जैसा विरोध है। किंतु वे यह नहीं जानते कि जैनधर्ममें ग्रहस्थके लिए जो अहिंसाकी मर्यादा बाँधी गई है उसके अनुसार वह निरर्थक प्राणिवध न करता हुआ न्याय और कर्चव्यालन निमित्त बुद्ध-शस्त्रका संचालन भी करता है। इस विषयमें भारतीय इतिहाससे प्राप्त सामग्री यह सिद्ध करती है कि पराक्रमके प्रांगण में महावीरके आराधक कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। रायबहादुर महा-महोपाध्याय पं० गौरीशंकर हीराचंद श्रोमाने 'राजपूतानके जैनवीर'की भूमिकामें लिखा है— "वीरता किसी जातिविशेषकी संपत्ति नहीं है। भारतमें प्रत्येक जातिमें वीर पुरुष हुए हैं। राजपूताना सदासे वीरस्थल रहा है। जैनधर्ममें दया प्रधान होते हुए भी वे लोग अन्य जातियोंसे पीछे नहीं रहे हैं। शताबिद्योंसे राजस्थानमें मंत्री आदि उच्चपदों पर

बहुषा जैनी रहे हैं, उन्होंने देशकी आपित्तके समय महान् सेवाएँ की हैं, जिनका वर्णन इतिहासमें मिलता है।" भारतीय इतिहास-प्रसिद्ध सम्राट् बिम्बसार-श्रेणिक जैनधर्मका आधार स्तम्म था। उसके पुत्र अवातशत्र-कुणिक जैनधर्मके संरक्षक प्रतापी नरेश थे। कलिंग, उत्तर भारत तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रांतपर जैन नरेश नंदवर्धनका शासन था। ग्रीकनरेश सिकंदरके सेनापित सिल्युकसको जैन सम्राट् चंद्रगुप्तने ही पराजित कर भारतीय साम्राज्यकी सीमाको अफगानिस्तान पर्यंत विस्ता- रित किया था। सिमथ महाशय ने लिखा है कि "मैं अब इस बातको स्वीकार करता हूँ कि संभवतः वह परम्परा मूल में यथार्थ है कि चंद्रगुप्तने ने वास्तवमें साम्राज्यका परित्याग कर जैन मुनिका पद अंगीकार किया था। प्रतापी चंद्रगुप्तको आधुनिक अन्वेषणकार जैन प्रमाणित करने लगे था

The literary and legendary traditions of the Jains about Srenika are so varied and so well recorded that they bear eloquent witnesses to the high respect with which the Jains held one of their greatest loyal patrons, whose historicity is unfortunately-past all doubts.

<sup>-</sup>Jainism in North India. p. 116.

Tradition runs that he built many shrines on the summit of Parasnath hill in Bihar. —J. R. A. S. 1824.

<sup>2</sup> Cambridge His. of India 1 p. 161.

J. B. & O. Research Soc. Vol. 4. p. 463.

<sup>8</sup> I am now disposed to believe that the tradition is probably true in its main outline and that Chandragupta really abdicated and became Jain ascetic.

<sup>-</sup>V. Smith-His. of India. p. 146.

हैं। हा० काशीप्रसाद जायंसवार जैसे विचारक विद्वान लिखते हैं—
"पाँचवी सदी के जैनग्रंथ एवं पश्चाद्वर्ती जैन शिलालेख यह प्रमाणित करते हैं कि चंद्रगुप्त जैन सम्राट् था, जिसने मुनिराजका पद अंगीकार किया था। मेरे अध्ययनने जैनशास्त्रोंकी ऐतिहासिक बातको स्वीकार करनेको मुझे वाध्य किया है। मुझे इस बातको अस्वीकार करनेको कोई कारण नहीं दीखता कि हम क्यों न जैनमान्यताको स्वीकार करें कि चंद्रगुप्तने अपने राज्यकालके अन्तमें जैनधर्मको स्वीकार किया था, तथा राज्यका परित्याग करके जैनमुनिके रूपमें प्राण परित्याग किए १ इस बातको स्वीकार करने वालोंमें केवल में ही नहीं हूँ; राइस साहबने, जिनने अवणबेलगोलाके जैनशिलालेखोंका मलीमांति अध्ययन किया है, इस बातके समर्थनमें अपना निर्णय दिया है, अंतमें स्मिथ महाशय भी इसी ओर झुक गए हैं।" प्राक्तनविमर्शविचक्षण रायबहादुर श्वीनरसिंहाचार्यका अभिमत है कि—"चंद्रगुप्त एक सन्वे वीर थे और उन्होंने जैन शास्त्रा-

The Jain books (5th cen. A. C.) and later Jain inscriptions claim Chandragupta as a Jain Imperial ascetic. My studies have compelled me to respect the historical data of Jain writings and see no reason why we should not accept the Jain claim that Chandragupta at the end of his reign accepted Jainism and abdicated and died as Jain ascetic I am not the first to accept the view, Mr. Rice, who has studied the Jain inscriptions of Sravanbelgola thoroughly, gave verdict in favour of it and Mr. V. Smith has also leaned towards it ultimately.

—J. B O R S. Vol. VIII.

Representation of the temperature of the temperatur

नुसार सल्लेखनाकर चंद्रगिरि पर्वतसे स्वर्गलाभ किया।" वे यह भी लिखते हैं कि श्रवणवेलगोलाके चंद्रबस्ती नामके चंद्रगिरि पर अवस्थित मंदिरकी दीवालेंग्में सम्राट् चंद्रगुप्तके जीवनको अंकित करने वाले चिंत्र हैं। डा॰ एफ॰ डबल्यू॰ टामसने भी यह लिखा है कि चंद्रगुप्त श्रमणोंके भक्तिपूर्ण शिक्षणको स्वीकार करता था जो ब्राह्मणोंके सिद्धांतोंके प्रतिकूल है।

बुद्धधर्म-भक्तरूपसे विख्यात धर्मिश्रिय सम्राट् अशोकके साहित्यको पढ़कर कुछ विद्वान् अशोकके जीवनको जैनधर्मसे संबंधित स्वीकार करते हैं। प्रो० कर्णकी धारणा है कि अहिंसाके विषयमें अशोकके आदेश बौद्धोंकी अपेक्षा जैनसिद्धांतसे अधिक मिलते हैं।

'राजावलिकथे' नामक कन्नड ग्रंथ अशोकको जैन बताता है। महाकवि

& on it stands a magnificient temple called Chandra Basti with its carved and decorated walls, portraying scenes from the life of the great Emperor. He was a true hero and attained the heaven from that hill in the Jain manner of Sallekhana.

- \* "The testimony of Megasthenes would likewise seem to imply that Chandragupta submitted to the devotional teachings of Sramanas as opposed to the doctrines of the Brahmins "Vide P. 23. Jainism or Early Faith of Asoka. by F. W. Thomas.
- r "His (Asoka's) ordinances concerning the sparing of animal life agrees much more closely with the ideas of heretical Jains than those of Budhists"—Indian Antiquary Vol. V. Page 205.

कल्हणने अपने संस्कृत प्रंथ 'राजतरंगिणी'में अशोक द्वारा विकाशमीरमें जैनधर्मके प्रचार करनेका उल्लेख किया है। विकाश टामस भी उपरोक्त वातका समर्थन करते हैं। अखुकफजकके 'आइने अकबरी' से भी अशोकका जीवन जैनधर्मसे संबंधित प्रमाणित होता है। अशोकके उत्तराधिकारी सम्प्रतिके बारेमें विश्ववाणी मासिक पत्रिकाने १९४१ में यह प्रकाशित किया था कि सम्राट् संप्रतिने अरबस्तान और फारसमें जैन संस्कृतिके केंद्र स्थापित किए थे। वह बड़ा श्रुप्वीर तथा धार्मिक था । प्रो० पिशक और मुकर्जी आदिका अध्ययन इस निष्कर्षको बताता है कि अशोकके नामसे विख्यात अनेक महत्त्वपूर्ण शिलालेख यथार्थमें संप्रतिके हैं। प्रियदर्शी रूपमें संप्रतिका ही बर्णन किया गया है। Epitome of Jainism में संप्रतिको महान् वीर जैन नरेश और धर्मप्रवर्धक कहा है, जिसने सुदूर देशोंमें जैनधर्मके प्रचारका प्रयत्न किया था ।

महाप्रतापी एलसम्राट् महामेघवाहन खारवेल महाराज जैन थे। उन्होंने उत्तर भारतके प्रतापी नरेश पुष्यमित्रको पराजित किया था।

 <sup>&</sup>quot;यः शान्तवृजिनो राजा प्रपन्नो जिनशासनम् ।
 पुष्मलेऽत्र विनस्तात्रौ तस्तार स्तूपमण्डले ॥"—राजतरंगिणी अ० १

R Early Faith of Asoka by Thomas

३ जैन इतिहासको पूर्वपोठिका---६६

<sup>8 &</sup>quot;Samprati was a great Jain monarch and a staunch supporter of the faith. He erected thousands of temples throughout the length and breadth of his vast empire and consecreted large number of images, He is said to have sent Jain missionaries and ascetics abroad to preach Jainism in the distant countries and spread the faith amongst the people there." —Epitome of Jainism.

नंदनरेशोंके यहाँ भी जैनधर्मकी मान्यता थी। यह बात हाथीगुफाके शिलालेखसे विदित होती है।

दक्षिण भारतके इतिहासपर दृष्टि डाल्नेसे ज्ञात होता है कि प्रतापी नरेश तथा गंगराज्यके स्थापक महाराज कोंगुणी वर्मनने आचार्य सिंह-नंदिके उपदेशसे शिवमग्गाके समीप एक जिन मंदिर बनवाया था। इनके वंशज अविनीत नरेशने अपने मस्तकपर जिनेंद्र भगवानकी मूर्ति विराजमान कर कावेरी नदीको बाढ़की अवस्थामें पार किया था। एक शिलालेखमें इन्हें शौर्यकी मूर्ति तथा गज, अश्व एवं धनुर्विद्यामें प्रवीण बताया है। इनके उत्तराधिकारी दुर्विनीत नरेश प्रभु, मत्र और उत्तराह-शिक्तमन्वित महान् योद्धा तथा विद्वान् जैन थे। महाराज नीतिमार्ग और बूतग जिनधर्मपरायण राजा थे। बूतग शास्त्रज्ञ और शस्त्रज्ञ विख्यात था। महाराज मारसिंह गंगवंशके शिरोमणि पराक्रमी निर्मीक, धार्मिक जैन नरेश थे। पांचवी सदीमें कदब नरेश मृगेश वर्मा और उनके पुत्र रविवर्मा अपने पराक्रम और जैनधर्मक प्रेमके लिए प्रख्यात थे। रविवर्माने कार्तिक सुदीके अधान्हिका पर्वका महोत्सवपूर्वक मनानेकी राजाज्ञा अचारित की थी।

 <sup>&</sup>quot;येन संप्रतिना.....साधुवेषधारि—निज—िकद्भरजनप्रेषणेन अनार्यदेशेऽपि साधुविहारं कारितवान्।" — खरतरगच्छाविलसंग्रह पृ०१७।

Rediaeval Jainism pp. 10-30

Ibid and Some Historical Jain kings and Heroes.

<sup>-</sup>Jain Antiquary Vol, vii No 1 p. 21

<sup>8 &</sup>quot;In the face of achievements of the Jain princes and generals of this period we can hardly subscribe to the theory that Jainism & Buddhism were chiefly responsible for the military emasculation of the population, that led to the fall of the Hindu India." —The Rastrakutas p. 216-17.

राष्ट्रकटों में जैनधर्मकी विशेष मान्यता थी। सम्राट् अमोजवर्ष जिनंद्रभक्त, विद्वान , पराक्रमी, पुण्यचरित्र तथा व्यवस्थापक नरेश थे। उनका विश्वके चार विख्यात नरेशोंमें स्थान था। नवमी सदीका एक अरब देशका यात्री लिखता है े कि अमोधवर्षके राज्यमें सर्व-प्रकार की स-व्यवस्था थी। लोग ज्ञाकाहारी थे। सन् ८५१ में एक दूसरा अरवका यात्री लिखता है-"अमोघवर्षके राज्यमें धन सुरक्षित था, चोरी-डकैतीका अभाव था: वाणिज्य उन्नतिके शिखरपर था, विदेशियोंके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार होता था।" राष्ट्रकृट वंशमें व बंकेय, श्रीविजय, नरसिंह आदि 'अनेक पराक्रमी जैन प्रतापी पुरुष हुए हैं। अमोधवर्षने अपने जीवनके संध्याकालमें दिगंबर जैनमुनिकी मुद्रा भगवत्-जिनसेनाचार्यके आध्यात्मिक प्रभाववश धारण की थी। राष्ट्रकृटवंश-के जैनवीरोंके चरित्रके अध्येता विद्वान डा॰ अस्टेकर अपनी पुस्तक 'राष्ट्रकट'में लिखते हैं 3-''जैन नरेशों तथा सेनानायकोंके ऐसे कार्योंको देखते हुए यह बात स्वीकार करनेमें हम असमर्थ हैं कि जैनधर्म तथा बौद्धधर्मकी शिक्षाके कारण हिंदूभारतमें सांग्रामिक शौर्यका हास हुआ है।"

४धारवाड, बेलगांव जिलोंमें शासन करने वाले महामंडलेश्वर नरेशोंमें महान् योद्धा मेरद, पृथ्वीराम, शांतिवर्म, कलासेन, कलकर,

<sup>9</sup> Med. Jainism pp. 30-34.

Rashtrakuta territory was vast, well peopled, commercial and fertile. The people mostly lived on vegetable diet."—Bombay Gaz. vol. I part, I. pp. 526-30.

Altekar—'The Rashtrakutas'

<sup>8</sup> Some Hist. Jain kings and Heroes.

कार्तवीर्य, लक्ष्मीदेव, मल्लिकार्जुन आदि जैनशासनके प्रति विशेष अनुस्क थे। दश्वींसे तेरहवीं सदी तक कोल्हापुर, बेलगांवमें अपने पराक्रमके द्वारा शांतिका राज्य स्थापित करनेवाले शिल्हारनरेश जैन थे। महाराज विक्रमादित्यने चालुक्ग्रोंपर आक्रमण किया था। उनको किलकाल विक्रमादित्य भी कहते थे। जिनधमंके प्रति विशेष भक्तिवश उन्होंने कोल्हापुरके जिनमंदिरके लिए बहुत भूमिदान की थी । सामंत परीक्रमी निम्ब महाराजने कोल्हापुरके विख्यात लक्ष्मीमंदिरके समीप भगवान नेमिनाथका कलापूर्ण जिनमंदिर बनवाया था, उसके बाह्य भागमें ७२ खड्गासन दि० जैनमूर्तियाँ विद्यमान हैं। किंतु आज वह वैष्णव मन्दिर बना लिया गया है। भगवान नेमिनाथके स्थानपर विष्णु की मूर्ति क्व दी गई है।

रेजैन सेनापित बोप्पणको एक शिलालेखमें बड़ा प्रतापी बताया है। पाँचवींसे बारहवीं शताब्दी पर्येत मैसूर, मुंबई प्रांत एवं दक्षिण भारतमें चालुक्यवृंशीय जैन नरेशोंका शासन था<sup>3</sup>। इनमें सत्याश्रय द्वितीय पुलकेशी नामक जैन नरेशका नाम विशेष विख्यात है। अपने शिलालेख-में कालिदासका उल्लेख करने वाले जैनकिव रविकीर्ति द्वारा निर्मित ऐहोलके जिनमंदिरको पुलकेशीने सहायता प्रदान की थी। विमलादित्य,

The temple has changed hands. Sheshshayiji has occupied the place of Neminath. All the basadis (Jain temples) in Kolhapur and near about have received grants at the hands of Nimbadev. —Kundnager Loccit. p. 11.

R Ibid.

of Jainism. —V. Smith His. of India p. 444.

विजयादित्य, विनयादित्य, तैलिप, जयसिंह तृतीय आदि जैन नरेशों के शासनमें जैनशासन खूब विकसित रहा। कलचुरि नरेशों में महामंडलेश्वर विजल अपने पराक्रम और जिनेंद्रमिक्तिके लिए विख्यात थे। उनके पुत्र सोमेश्वरने भी जैनधर्मकी बहुत सेवा की और लिंगायतों के अत्याचारों से उसे बचाया। वैजन नरेश बिज्जल महाराजके मंत्री वसवराजने लिंगायत धर्मकी स्थापना की थी। उसने बिज्जलके प्राणहरण करनेके लिए शील- हार नरेशसे युद्ध करते समय छलकर विषदूषित आम खिलाए। किंतु सुचतुर वैद्यों के प्रयत्नसे विज्जलको मृत्यु न हुई। पश्चात् जब वसवका पता चलाया गया तब उसने कुएँ में गिरकर अपने प्राण गँवाया।

दोर समुद्र (Mysore) के शासक होयसाल नरेश जैन थे । उन्हें सम्यक्त-चूडामणि, दक्षिण चक्रवर्ती आदि पदोंसे समलंकृत किया गया था। महाराज विनयादित्यके जिनभक्त पुत्र एरयंग महान् योद्धा थे, उनने श्रमणवेलगोलाके जिन मंदिरोंका जीणोंद्धार कराया था। बल्लाल दितीयने बारहवीं सदीमें मैसूरमें राज्य किया। इनकी महारानी शांतला देवीने श्रमणवेलगोलामें सवतिगंधवारण वसदि (मंदिर) बनवाकर वहाँ शांतिनाथ भगवान्की मनोज्ञ मूर्ति विराजमान कराई थी। मैसूरका प्रसिद्ध चामुण्डी पर्वत मारबल जैनतीर्थके नामसे बारहवीं

King Bijjal ruled peacefully with glory. He built many a Jain temple. His exploits as a warrior as well as supporter of the faith are well narrated in a Kanarese work called Bijjal Charite. He was succeeded by his son, Someshwara, who also was a supporter of Jainism and saved it from the onslaughts of the Lingayats. —Rice, Mysore & Coorg. p. 79.

शताब्दीमें प्रख्यात था। महाराज नरसिंहके वीर सेनापित हल्छने अमण-बेछगोछामें सुन्दर जैन मंदिर बनवाए थे। होयसाछ राज्यके अंतिम नरेशद्वय जैन थे। ईसवी सन् ११६० के शिछाछेखमें राचमल्ड और मारसिंह द्वितीयके प्रधान सेनापित चामुंडरायका उल्लेख आया है। इनके विषयमें कहा जाता है— चामुंडरायसे बढ़कर वीर सैनिक, जैन-धर्मभक्त और सत्यनिष्ठ व्यक्तिका कर्नाटकने कभी भी दर्शन नहीं किया।" जैनशाखोंमें चामुंडरायकी धार्मिकताकी प्रशंसा की गई है। अपने जीवनमें चामुंडरायकी छगभग १८ बार युद्धस्थलमें अपने पराक्रम-को सफल प्रमाणित करनेका अवसर प्राप्त हुआ। शौर्यमूर्ति चामुंडरायका साहित्यक जीवन भी विशेष महत्त्वपूर्ण है। संग्राम भूमिमें इन्होंने अष्ठ अहिंसापूर्ण प्रवृत्ति करने वाले महामुनियोंके धर्माचरणका समझाने वाला चारित्रसार नामका ग्रंथ लिखा। इनके समान विनधर्मभक्त सेनापित हल्ल और अमात्य गंगका नाम आता है । हल्लने अवणबेळगोलामें

<sup>? &</sup>quot;A braver soldier, a more devout Jain, and a more honest man than Chamundraya, Karnataka had never seen."

<sup>-</sup>Medieval Jainism, p. 102.

R If it be asked who in the beginning were firm promoters of Jain doctrine—(they were) Raya (Chamundaraya), the minister of Rachmalla, after him Ganga, the minister of king Vishnu, after him Hulla, the minister of king Narsimhadeva, if any others could claim as such, would they not be mentioned?

—Epi. Carn. Ins. at Sravanbelgola p. 85.

Minister general Hulla's contribution for the cause of Jain Dharma was the construction of famous Chaturvimsati Jinalaya at Sravanbelgola. Ibid. p. 142.

चतुर्विशति जिनालय बनवाया था । दक्षिण भारतकी जैन वीरांगनाओं में जक्रयावी, जक्रल देवी, सवियव्वी, भैरव देवी विशेष विख्यात हैं। महारानी भैरव देवीने युद्धभूमिमें अपने प्रतिपक्षीके दांत खटटे किए थे। इस प्रकार दक्षिण भारतका इतिहास और वहाँके महत्त्वपूर्ण शिला-लेख जैनवीर पुरुषोंके पराकम तथा शौर्यको स्पष्टतया प्रतिपादित करते हैं। श्रीविश्वेश्वरनाथरेज कृत 'भारतके प्राचीन राजवश' (पृष्ठ २२७-२८) और रायबहाद्दर बीकार्जाके 'राजपूतानाका इतिहास' ( पृष्ठ ३६३ ) से विदित होता है कि वीरभूमि राजपूतानामें शासन करनेवाले चौहान, सोलंकी, गहलौत आदि जैन धर्मावलंबी वीर पुरुष थे। अजमेरके नरेश पृथ्वीराज प्रथमने जैनमुनि अभयदेवके प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की थी। उसने रणयंभोरके जैनमंदिरकी सुवर्णजटित दहलान बनवाई थी। पृथ्वीराज द्वितीय जैनधर्मके संरक्षक थे। उनके चाचा महाराज सोमेश्वर जैन-धर्मके प्रेमी थे । सोलंकी नरेश अश्वराज तथा उनके पुत्र अल्हण देव . जिनभक्त थे। परिहारवंशी काक्कक नरेश कीर्तिशाली तथा जैनधर्मा-वलंबी थे। महाराज भोजके सेनापति कुलचंद्र जैन थे। सोलंकी न्रेश मुलराजने अनहिलबाडामें मनोज्ञ जिनमंदिर बनवाया था। प्रतापी नरेश सिद्धराज, जयसिंहके मंत्री मुञ्जल और शांतु जैन थे। महाराज कुमारपाल अनेक युद्ध-विजेता तथा जिनधर्म-भक्त थे। उन्होंने अशोककी भाँति धर्मप्रचारमें अपनी शक्ति छगाई थी; अनेक जैनमंदिरोंका निर्माण तथा हजारों प्राचीन शास्त्रोंका संग्रह कराया था। राठौरनरेश विद्धराज जैन थे। मम्मट तथा धवल महाराज भी जैनधर्मी थे । मारवाइके नरेश विजयसिंहके सेनापति द्वमराज जैनने अठारहवीं सदीके महाराष्ट्रोंके साथके युद्धमें प्रशंसनीय पराक्रमका परिचय दिया था। बीकानेरके दीवान एवं सेनानायक अमरचंद जी

जैनने मटनेरवाले जबताखांको युद्धमें जीता था । वीरशिरोमणि जिनभक्त सोलंकी राज्यके मंद्री आभूने यवनोंको पराजित कर अपने राज्यको निरापद किया था । स्मिथ और किनगहमने जिस वीर सहल-देवको जैन माना है, उसने बहराइचमें मुस्लिम सैन्यको पराजित किया था । उस समय यवन पक्षने बड़ी विचित्र चाल खेली थी । अपने समक्ष गोपंक्ति इकद्वी कर दी थी । इससे गोभक्त हिंदूसैन्य और शासक किंकर्तव्यविमूद हो स्तब्ध हो गए थें और सोचते थे—यदि हमने शत्रुपर शस्त्रप्रहार किया तो गोवधका महान् पाप हमारे सिरपर सवार हो हमें नरक पहुँचाये विना न रहेगा । ऐसे किटन अवसरपर वीर सुहलदेवने जैनधर्मकी शिक्षाका स्मरण करते हुए आक्रमणकारी तथा अत्याचारी यवन सैन्य पर वाणवर्षा की और अंतमें जयश्री प्राप्त की ।

इससे यह बात प्रमाणित होती है कि भारतीय इतिहासकी दृष्टिमें जैनशासकों तथा नरेशोंका पराक्रमके क्षेत्रमें असाधारण स्थान रहा है। यदि भारतवर्षके विशुद्ध इतिहासकी, वैज्ञानिक प्रकाशमें, सामग्री प्राप्तकी जाय और उपलब्ध सामग्रीपर पुनः स्क्ष्म चिंतना की जाय तो जैनशासनके आराधकोंके पराक्रम, लोकसेवा आदि अनेक महत्त्वपूर्ण बातोंका ज्ञान होगा। विशुद्ध इतिहास, जो सांप्रदायिकता और संकीणंताके पंक्षे अलिप्त हो यह प्रमाणित करेगा कि कमसे कम समस्त भारतवर्षमें भगवान महावीरके पवित्र अनुशासनका पालन करनेवाले जैनियों द्वारा भारतवर्षकी अभिवृद्धिमें अवर्णनीय लाम पहुँचा है। आज कहीं भी जैनधर्मके शासक नरेश नहीं दिखाई देते। इसका कारण एक यह भी रहा है कि देशमें जब भी मानुभूमिकी स्वतंत्रता और गौरचरक्षाका अवसर आया है तब प्राय जैनियोंने स्वाधीनताके सच्चे पक्षका समर्थन किया और उसके लिए अपने सर्वस्व तथा जीवननिधिकी तनिक भी

परवाह न की । आज जो अनेक नरेश दृष्टिगोचर होते हैं उनकी भी वही गित होती, जो भारतीय स्वाधीनताके लिए मर मिटनेवालोंकी हुई, अथवा भारतका इतिहास ही बदल गया होता, यदि ये अपने स्वार्थको प्राधान्य दे विरोधी पक्षसे मिलकर साम्राज्यप्राप्तिका पुरस्कार पानेकी स्वार्थपूर्ण नीति न अपनाते। फूटके विष फैलनेपर अनेक अवसरवादियोंने अपनी स्वार्थरक्षाका ध्यान किया, इसलिए वे विशेष उन्नतिशील दिखाई दिए । निजाम यदि ब्रिटिश साम्राज्यवादियोंका Faithful ally—ईमानदार साक्षी न बनता, तो आज उन इज्जरतका भारतीय नरेशोंमें इतना ऊँचा आसन न होता। हमारी तो धारणा है कि निजामी नीतिपर न चलनेके कारण यद्यपि अनेक जैन नरेश केवल इतिहासके पृष्ठोंमें स्मरणीय रह गए हैं पर उनका अपने सिद्धान्तपर मर मिटना भी इस प्रकारके अस्तित्वसे अच्छा है।

इस क्लिंगरकी पुष्टि वास्तविक घटनाओं से सम्बन्ध रखती हैं। जब हम दक्षिण कर्नाटक पहुँचे थे, तब हमें मूडिबद्री (मंगलोर) में पुरातन जैनराजवंशके टिमटिमाते हुए छोटेसे दीपकके समान श्रीयुत धर्मसाम्रा-ज्यैयासे यह समझनेका अवसर मिला, कि किस प्रकार उन लोगोंकी राज्यशक्ति क्षीण और नष्ट हुई। उन्होंने बताया कि जब हैदरअली, टीपू सुलतान आदिका अंग्रेजोंसे युद्ध चल रहा था, उस समय हमारे पूर्वजोंने अंग्रेजोंका साथ नहीं दिया था और कूटनीतिके प्रसादसे जब जयमाला अंग्रेजोंके गलेमें पड़ी तब हम लोगोंको अपने राज्यसे हाथ धोना पड़ा। इस प्रकाशमें यह बात दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार जैन नरेशोंको अपना अस्तित्व तक खोना पड़ा। स्वार्थियोंकी निगाहमें जहाँ वे असफल माने जायँगे, वहाँ स्वाधीनताके पुजारियोंके लिए वे लोग सुरत्वसम्पन्न दिखाई पड़ेंगे।

भारतवर्षने अपनी असहाय अवस्थामें स्वाधीनताके लिए जो अहिंसात्मक राष्ट्रीय संग्राम छेड़ा है, उसमें भी जैनियोंने जन, धन, बीवनके
द्वारा राष्ट्रकी असाधारण सेवा की है। यदि राष्ट्रीय स्वाधीनताके संग्राममें आहुति देनेवालोंका धर्म और जातिके अनुसार लेखा लगाया जाय
तो जैनियोंका विशेष उल्लेखनीय स्थान पाया जायगा। प्रायः स्वतन्त्र
व्यवसायशील होनेके कारण जैनियोंने कांग्रेसके नेताओंकी गद्दीपर बैठनेका प्रयत्न नहीं किया और वे सैनिक ही बने रहे, इस कारण सेनानायकोंकी सूचीमें उनकी समुचित संख्या नहीं दिखाई पड़ती! सुभाष
बाबूने जो आजाद हिंद फौजका संगठन किया था, उसमें भी अनेक
बैनोंने भाग लेकर यह स्पष्ट कर दिया कि जैनियोंकी शिक्षा संग्राम-स्थलमें
सत्य और न्यायपूर्ण स्वत्वोंके संरक्षणनिमित्त साधारण ग्रहस्थको सहास्त्र
संग्रामसे पीछे कदम हटानेको नहीं प्रेरित करती। आजादीके मैदानमें
वीरोंको 'आगे बढ़े चलो' का ही उपदेश दिया गया है। .

इस विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जैन धर्मका शिक्षण पराक्रम और शौर्यसे विमुख नहीं कराता है। भारतवर्षमें जब तक जैन शिक्षण पराक्रम और शौर्यसे विमुख नहीं कराता है। भारतवर्षमें जब तक जैन शिक्षण पराक्रम था जैनह व्हिन्छा प्रचार था, तब तक देश स्वतन्त्रताके शिखरपर समासीन था। जबने भारतवर्षने करता, पारस्परिक कल्ह, भागलाञ्चपता तथा स्वार्थपरताकी जघन्य वृत्तियोंका स्वागत किया और सांप्रदायिकताकी विकृत हिन्से वैज्ञानिक धर्मप्रसारके मार्गमें अपरिमित बाधाएँ डालीं तथा धार्मिक अत्याचार किए तबसे स्वाधीनताके देवता कृच कर गए और दैन्य, दुर्बल्ता तथा दासताका दानव अपना तांडव उत्य दिखाने लगा। एक विद्वान्ते जैन अहिंसाके प्रभावका वर्णन करते हुए कहा था— "यदि १५ लाख जैनियोंकी बहिंसा लगमग ४० कोटि मानवसमुदायकी हिंसनवृत्तिको अभिभूत कर उसपर अपना प्रभाव दिखा सकती है, तव

तो अहिंसाकी गजबकी ताकत हुई। ऐसी अहिंसाके प्रभावके आगे दासता और दंभरूप हिंसनवृत्तिपर प्रतिष्ठित साम्राज्यवादका झोपड़ा क्षणभरमें नष्ट-भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहेगा । वास्तवमें देखा जाय तो भारतवर्षके विकास और अभ्युत्यानका जैनशिक्षण और प्रभावके साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। निष्पक्ष समीक्षकको यह बात सहजमें विदित हो जायगी । कारण जब जैनधर्म चंद्रगुप्त आदि नरेशोंके साम्राज्यमें राष्ट्रधर्म वन करोड़ों प्रजाजनोंका भाग्यनिर्मात था, तव यहाँ यथार्थमें द्रधकी नदियाँ बहती थीं । दुराचरणका बहुत कम दर्शन होता था । छोगोंको अपने घरोंमें ताले तक नहीं लगाने पड़ते थे। जबसे जैन शासनका हासका स्वयंकी भूल और दूसरोंके अत्याचारोंके कारण आरंभ हुआ तबसे उसी अनुपातसे देशकी स्थितिमें अंतर पड़ता गया । आज जैन धर्मके आराधक थेड़ी संख्यामें रह गए और अन्य धर्मपालकोंकी जनगणनामें असा-धारण अभिवृद्धि हुई । यदि आत्मविकास और अभ्युदयके तत्त्व जैनधर्मके शिक्षणमें न होते तो देशके हास और विकासके साथ अनुपात संबंध अथवा अन्वय-व्यतिरेकभाव नहीं पाया जाता । जिस जैन शासनमें ईश्वर-की दासताको भी स्वीकार न कर बौद्धिक और आत्मीक स्वाधीनताका चित्र विश्वके समक्ष रखा; जिस शिक्षणके द्वारा अगणित आत्माओंने कर्म-रात्रओंका संहार कर परम-निर्वाण रूप स्वाधीनता प्राप्त की, उस धर्मके शिक्षणमें व्यक्तिगत व राष्ट्रके पतनका अन्वेषण मगुका मरी-चिकामें पानी देखने जैसा है।

जैन साधकका आदर्श भगवान् शांविनाथ सहश चक्रवर्ती तीर्थकरका चरित्र रहता है, जिनने साम्राज्यकी अवस्थामें नरेंद्रचक्र पर विजय प्राप्त की थी और अंतमें भोगोंका क्षणिक और निस्तार समझ मोह-शत्रुके नाशनिमित्त अंत-बाह्य दिगंबरत्वको अपनाकर कर्मसमूहको नष्ट किया। वास्तवमें विकास और प्रकाशका मार्ग वीरता है। इस वीरतामें दीनोंका सहार नहीं होता। यह वीरता अन्याय और अत्याचारको पनपने नहीं देती। जैनधर्म प्रत्येक प्राणीको महावीर बननेका उपदेश देता है और कहता है—'विना महावीर बने तुम्हें सच्चा कल्याण नहीं मिल सकता, महावीरकी वृत्तिपर ही व्यक्ति अथवा समध्यका अभ्युदय और अभ्युत्थान निर्मर है।'

## पुग्यानुबन्धी वाङ्मय

भगवती सरस्वतीके भण्डारकी महिमा निराली है। उसके प्रसादसे यह प्राणी मोहान्धकारसे बचकर आलोकमय आत्मविकासके क्षेत्रमें प्रगति करता है। इस युगमें इतने वेगसे विपुल सामग्री भारतीके भव्य भवनमें भरी जा रही है कि उसे देख कविकी स्कि स्मरण आती है—

"अनन्तपारं किळ शब्दशास्त्रं स्वरूपं तथायुर्वहवश्च विक्ताः । सारं ततो प्राह्ममपास्य फल्गु हंसैर्यया शीरमिवाग्बुराशेः॥"

शास्त्रसिन्धु अपार है। जीवन थोड़ा है। विघ्नोंकी गिनती नहीं है। ऐसी स्थितिमें प्रन्थ-समुद्रका पूर्ण अवगाहन करनेके असफल प्रयास-के स्थानमें सार बातको ही प्रहण करना उचित है। असार पदार्थका परित्याग करना चाहिए, जैसे हंस अम्बुराशिमेंसे प्रयोजनीक दुग्धमात्र-को ग्रहण करता है।

साधक उस ज्ञानराशिसे ही सम्बन्ध रखता है, जो आत्मामें साम्य-भावकी दृद्धि करती है तथा इस जीवको निर्वाणके परम प्रकाशमय पथमें पहुँ चाती है। जो ज्ञान राग, द्वेष, मोह, मात्सर्य, दीनता आदि विकृतियों-को उत्पन्न करता है, उसे यह कुज्ञान मानता है। सत्पुरुष ऐसी सामग्री-को आत्मविधातक बताते हैं, जो आविष्कारके रूपमें प्राणधातक विष, फन्दा, यंत्र आदिके नामसे जगत्के समक्ष आती है। महापुराणकार

१ विसजंतकूडपंजरबंधादिसु विणुवएसकरणेण। जा खलु पवट्टर मई मह अण्णाणं त्ति णं बेंति॥ —गो॰ जो॰ ३०२। २१

भगवजिनसेनने वास्तवमें <sup>9</sup>उनको ही कवि तथा विद्वान् माना है जिनकी भारतीमें धर्म-कथांगत्व है। उनका कथन है—

''धर्मानुबन्धिनी या स्यात किवता सैव शस्यते । शेषा पापास्त्रवायैव सुप्रयुक्तापि जायते ॥"

---महापुराण १-६३।

धर्मसे सम्बन्धित कविता ही प्रशंसनीय है। अन्य सुरचित कृतियाँ भी धर्मानुबंधिनी न होनेके कारण पापकर्मोंके आगमनकी कारण हैं।

ऐसे रचनाकारोंको जिनसेन स्वामी कुकाव मानते हैं। जिन साक्षरोंकी समझमें यह बात नहीं आती, कि रागादि रससे परिपूर्ण आनन्द रसको प्रवाहित करने वाली रचनाओंमें क्या दोष है, उनको लक्ष्यबिन्दुमें रखते हुए आदर्शवादी कवि भूषरदासजी लिखते हैं—

"राग उद्दे जग अन्ध भयी सहजे सब छोगन जाज गवाँई। सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक सेवनकी सुघराई॥ ता पर और रचें रस-काव्य कहा कहिए तिनकी निउराई। अन्ध असुमनकी श्रंखियान में, मोंकत हैं रज राम दुहाई॥ कविवर विधाताकी भूलको बताते हुए कहते हैं—

ए विधि ! भूछ भई तुम तें, समुक्ते न कहां कसत्रि बनाई । दीन कुरङ्गनके तनमें, तृन दन्त धरें, करुना नहिं आई ॥ क्यों न करी तिन जीमन जे रस काक्य करें पर कीं दुखदाई । साधु मनुमह दुर्जन दण्ड, दोऊ सधते विसरी चतुराई ॥ आधुनिक कोई कोई विद्वान् उस रचनाको पसन्द नहीं करते,

१ त एव कवयो लोके त एव च विचक्षणाः ।
 येषां धर्मकथाङ्गत्वं भारती प्रतिपद्यते ॥ –महापुराण १, ६२ ।

जिसमें कुछ तस्त्रीपदेश या सदाचार-शिक्षणकी ध्वनि (didactic tone) पाई जाती है। वे उस विचारधारासे प्रभावित हैं जो कहती है कि विशुद्ध, सरस और सरल रचनामें स्वाभाविकताका समावेश रहना चाहिये। रचनाकारका कर्तव्य है कि चित्रित किए जाने वाले पदार्थों के विषयमें दर्पणकी दृत्ति अङ्गीकार करे।

जहां तक जनानुरंजनका प्रश्न है, वहां तक तो यह प्राक्तिक चित्रण अधिक रस-संवर्धक होगा; किन्तु मनुष्य-जीवन ऐसा मामूली पदार्थ नहीं है, जिसका लक्ष्य मधुकरके समान भिन्न भिन्न सुरभिसपन पुष्पींका रसपान करते हुए जीवन व्यतीत करना है। मनुष्य-जीवन एक महान् निधि है, ऐसा अनुपम अवसर है, जब कि साधक आत्म-राक्तिको विकसित करते हुए जन्म-जरा-मरणविद्दीन अमर जीवनके उत्क्रष्ट और उज्ज्वल आनन्दकी उपलब्धिके लिए प्रयत्न करे। अत एव सन्तोंने जीवनके प्रत्येक अंग तथा कार्यको तब ही सार्थक तथा उपयोगी माना है, जब कि वह आत्मविकासकी मधुरध्वनिसे समन्वित हो । भोगी व्यक्तियोंको धर्मकथा अच्छी नहीं लगती। महापुराणकार जिनसेन तो कहते हैं कि पवित्र धर्मकथाको सुनकर असत् पुरुषोंके चित्तमें व्यथा उत्पन्न होती है जैसे महाग्रहसे विकारी व्यक्तियोंको मन्त्र-विद्याके अवण द्वारा पीड़ा होती है। अत एव महापुरुष पवित्र और विमल शिक्षाओंको देना अपना कर्तव्य समझते हैं। लोक-प्रशंसा अथवा विरक्तिका उनके सन्मार्गानुशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. उनका ध्येय प्रशंसाके प्रमाणपत्र संग्रह करना नहीं रहता है। उनका लक्ष्य सन्मार्गका प्रकाशन रहता है।

असतां दूयते चित्तं श्रुत्वा धर्मकथां सतीम् ।
 मन्त्रविद्यामित्राकर्ण्यं महाग्रहविकारिणाम् ॥ १-८६ ।

जिनसेन स्वामी कहते हैं—

''परे तुष्यम्तु वा मावा कविः स्वार्थं प्रतीहताम्।

न पराराधनात् श्रेयः श्रेयः सन्मार्गदेशनात्॥" १-७६।

पाश्चात्योंके भारत-भूपर पदार्पण करनेके अनन्तर देश-विदेशमें प्रन्थ संप्रह तथा उनके प्रकाशन, परिशीलन आदि का एक नवीन युग अवतरित हुआ । उस समय अन्य वाङ्मय तो प्रकाशमें आया, किन्तु जैनसमाजने शुद्धताके विशेष मोहवश, अथवा विधर्मियों द्वारा ग्रन्थनाश-की भीतिवश अपनी चमत्कारक अमूल्य कृतियोंको साहित्यिक कलाकारोंके समक्ष लानेमें अत्यधिक शैथिल्यका प्रिचय दिया। अनेक कट्टर विद्वान् जैनोंके प्रति अनादरका ही प्रचार करते रहते थे। उधर जैन साहित्यके प्रति साम्प्रदायिक विद्वानों द्वारा भ्रान्त प्रचार भी रहा, अतः जब भारतीय वाङ्मयके विषयमें निष्पक्ष साहित्यकोंने प्रकाश डाला, तब जैन वाङ्मयके बारेमें भ्रान्त धारणाओं की अभिवृद्धि हुई। मेग्डानल्ड जैसे पश्चिमके पण्डितोंकी 'India's Past' पुरातन भारत सम्बन्धी रचनाओंमें जैन प्रन्थोंके विषयमें अत्यन्त अल्प प्रकाश प्राप्त होता था। कभी कभी तो ऐसा माॡम पड़ता था, कि भारतीके भण्डारमें जैन ज्ञानी जनोंने कुछ सामग्री समर्पित भी की थी, या नहीं; यह निश्चित रूपसे नहीं कह सकते थे। सांप्रदायिकता अथवा भ्रान्त धारणाओंके भैवरसे जैन वाङ्मयका उद्धार कर जगत्का ध्यान उस ओर आकर्षित करनेका श्रेय डा॰ जैकोवी, डा॰ हर्टल सहश पाश्चात्य पंडितोंको है। उन्होंने अपार श्रम करके जैन शास्त्रींको प्राप्त किया। उनका मनन तथा परिशीलन करके जगत्को बताया कि जैन वाङ्मयके कोषमें अमूल्य अन्यराशि विद्यमान है, और वह इतनी अपूर्व तथा महत्त्वपूर्ण है, कि उसका परिचय पाए विना अध्ययन पूर्ण नहीं समझा जा सकता। इन विदेशी अध्येताओं के प्रसादसे

यह बात प्रकाशमें आई कि जैन आचार्यों तथा विद्वानोंने जीवनके प्रत्येक अंग पर प्रकाश डालने वाली बहुमूल्य सामग्री लोकहितार्थ निर्माण की थी। जैन वाङ्मयका विशेष रसपानके कारण तन्मय होने वाले डा॰ हर्टेड कितनी सजीव भाषामें अपने अन्तः करणके उद्गारींको व्यक्त करते हैं-"Now what would Sanskrit poetry be without the large Sanskrit literature of the Jains. The more I learn to know, the more my admiration rises."-"जैनियोंके इस विशाल संस्कृत साहित्यके अभावमें संस्कृत कविताकी क्या दशा होगी ? जैन साहित्यका जैसे जैसे मुझे ज्ञान होता जाता है, वैसे वैसे ही मेरे चित्तमें इसके प्रति प्रशंसाका भाव वढता जाता है।" जैन साहित्यके विषयमें मो॰ हापिकन्स लिखते हैं-''जैन साहित्य, जो हमें प्राप्त हुआ है, काफी विशाल है। उसका उचित अंश प्रकाशित भी हो चुका है। इससे जैन और बौद्ध धर्मीके सम्बन्धके बारेमें पुरातन विश्वासींके संशोधनकी आवश्यकता उत्पन्न होती है।" जेम्स विंसेट प्रेट नामक अमेकिन मिशनरी अपनी पुस्तक "India and its Faiths" (पृ॰ २५८) में लिखते हैं-- "जैन धार्मिक ग्रंथोंके निर्माणकर्ता विद्वान् बड़े व्यवस्थित विचारक रहे हैं। वे गणितमें विशेष दक्ष रहे हैं। वे यह बात जानते हैं, कि इस विश्वमें कितने प्रकारके विभिन्न पदार्थ हैं। इनकी इन्होंने गणना करके उसके नकरी बनाए हैं।

The Jain literature left to us is quite large and enough has been published already to make it necessary to revise the old belief in regard to the relation between Jainism and Buddhism.

<sup>-</sup>The Religions of India P. 286.

इससे वे प्रत्येक बातको यथास्थान बता सकते हैं ।" यहाँ लेखककी दृष्टिके समक्ष जैनियोंके गोम्मटसार कर्मकांडमें वर्णित कर्म प्रकृतियोंका सूक्ष्म वर्णन विद्यमान है, जिसे देखकर प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति विस्मित हुए विना नहीं रहता। विस्मयका कारण यह है, कि उस वर्णनमें कहीं भी पूर्वापर विरोध या अव्यवस्था नहीं आती।

डा॰ वासुदेवशरण श्रमवार, अपने "जैन साहित्यमें प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री" शीर्षक निबन्धमें लिखते हैं—"हर्पकी बात है कि बौद्ध साहित्यसे सब बातोंमें बराबरीका टक्कर लेने वाला जैनों-का भी एक विशाल साहित्य है। दुर्भाग्यसे उनके प्रामाणिक और सुलम प्रकाशनका कार्य बौद्ध साहित्यकी अपेक्षा कुछ पिछड़ा हुआ रह गया। इसी कारण महावीरकाल और उनके परवर्ती कालके हतिहास निर्माण और तिथि कम निर्णयमें जैन साहित्यका अधिक उपयोग नहीं हो पाया। अब शनैः शनैः यह कमी दूर हो रही है।" डा॰ अग्रवाल लिखते हैं—"जैन समाजकी एक दूसरी बहुमूल्य देन है। वह मध्यकालका जैनसाहित्य है जिसकी रचना संस्कृत और अपभ्रंशमें लगभग एक सहस्र वर्षों तक (५०० ई० -१६०० ई०) होती रही। इसकी तुलना बौद्धोंके उस परवर्ती संस्कृत साहित्यसे हो सकती है, जिसका सम्राट् कनिष्क या अश्वघोषके समयसे बनना ग्रक्त हुआ और बारहवीं शताब्दी अर्थात् नालन्दाके अस्त होने तक बनता रहा। दोनों

<sup>? &</sup>quot;The writers of the Jain sacred books are very systematic thinkers and particularly 'strong' on arithmetic. They know just how many different kinds of different things there are in the universe and they have them all tabulated and numbered, so that they shall have a place for every thing and every thing in its place." p. 258.

साहित्यों में कई प्रकारकी समानताएँ और कुछ विषमताएँ भी हैं। दोनों में वैज्ञानिक ग्रन्थ अनेक हैं। काव्य और उपाख्यानींकी भी बहुतायत है। परन्तु बौद्धोंके सहज यान और गुह्य समाजसे प्रेरित साहित्यके प्रभावसे जैन लोग बचे रहे। जैन-साहित्यमें ऐतिहासिक काव्य और प्रबन्धोंकी भी विशेषता रही । मध्यकालीन भारतीय इतिहासके लिए इस विशाल जैन साहित्यका पारायण अत्यन्त आवश्यक है। एक ओर 'यशस्तिलक चम्पू' और 'तिलक्मंजरी' जैसे विशाल गद्य प्रन्थ हैं, जिनमें मुसलिम कालसे पहलेकी सामन्त संस्कृतिका सचा चित्र है, दूसरी ओर पुरादन्त-कृत 'महापुराण' जैसे दिग्गज प्रन्थ हैं, जिनसे भाषाशास्त्रके अतिरिक्त सामाजिक रहन-सहनका भी पर्याप्त परिचय मिळता है। वाणभट्टकी कादम्बरीके लगभग ५०० वर्ष बाद लिखी हुई तिलकमंबरी नामक गद्य-कथा संस्कृत साहित्यका एक अत्यन्त मनोहारी प्रनथ है। संस्कृतिसे सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दोंका बड़ा उत्तम संग्रह इस ग्रन्थसे प्रस्तुत किया जा सकता है। उपमितिभवप्रपंचकथा और समराइचकहा भी बडे कथा-प्रन्थ हैं, जिनमें स्थान-स्थान पर तत्कालीन सांस्कृतिक चित्र पाए जाते हैं।"

देवानन्दमहाकाव्य, कुमारपाळचरित्र, प्रभावकचरित्र, जम्बूस्वामी चिरतम् तथा हीरसौभाग्यकाव्यमें इतिहासकी बहुमूल्य सामग्री विद्यमान-है। 'भानुचन्द्रचरितम्' से सम्राट् अकबर और उनके प्रमुख दरबारीजनों के चरित्र पर महत्त्व-पूर्ण प्रकाश पड़ता है। बनारसीदासजी महाकविके 'अर्धकथानक' के द्वारा अकबर तथा बहांगीरकाळीन देशकी परिथिति पर प्रकाश पड़ता है तथा यह भी विदित होता है कि मुसळिमनरेशोंके प्रति प्रजाबनका कितना गाढ अनुराग रहता था।

९ अनेकान्त वर्ष ५, किरण १२ पृ० ३९४।

काशी गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेजके प्रिन्सिपल डा॰ मंगलदेवने 'जैन-विद्वांसः संस्कृतसाहित्यं च' नामक संस्कृत भाषामें लिखे गए विचार-पूर्ण सुन्दर निबन्धमें 'अमरकोष' नामक प्रख्यात संस्कृत कोषको जैन रचना स्वीकार की है। उन्होंने आत्मानुशासन, धर्मशर्माम्युदय, सुभाषित-रत्नसन्दोह, क्षत्रचूड़ामणि, विदग्धमुखमण्डनम् यशस्तिलकचम्पू, जीवन्धरचम्पू आदिको शब्दसौन्दर्य, रचनाचातुर्य, अर्थगंभीरताके कारण विद्वानोंके लिए सम्माननीय वताया है। अलंकारशास्त्रके रूपमें अलंकारचितामणिको भी महत्त्वगुण कहा है।

व्याकरणके क्षेत्रमें जैनेन्द्र, शाकटायन, शब्दार्णव, कौमार, त्रिविक्रम, चिन्तामणि प्रश्नृति उपलब्ध माध्यों एवं मूल प्रन्थोंको गणना करने पर लगमग ३० व्याकरणके ग्रंथ पाए जाते हैं। पाणिनीयके साथ जैनेन्द्रकी स्थ्न्मदृष्टिसे दुलना करने पर जैनेन्द्रकार महर्षि पूज्यपादका शब्दशास्त्र पर अधिकार, स्त्ररचनापाटव, अर्थबहुलता तथा अल्पशब्दप्रयोग आदि बातें समीक्षकके अन्तःकरण पर अपना स्थान बनाए विना नहीं रह सकतीं। खेद इतना है, कि जिस प्रकार पाणिनीय व्याकरणके अध्ययनादि द्वारा उसका प्रचार किया जाता है, उसी प्रकार जैनेन्द्र व्याकरणके प्रति आत्मीयता तथा ममत्व नहीं है। जहां वैयाकरणोंकी दुनियामें अर्धमात्राकी न्यूनता पुत्रोत्पत्ति सहश आनंद प्रदान करती है, वहां जैनेन्द्रके सूत्रोंमें अनेक शब्दोंका लाघव देख पूज्यपाद स्वामीकी लोकोत्तरता प्रकाशित होती है और किवकी यह उक्ति सार्थक प्रतीत होती है—

"प्रमाखमकळक्कस्य प्र्यपादस्य कश्चम्।
भनञ्जयकवेः काव्यं रत्नत्रथमपश्चिमम्॥"
यदि असाम्प्रदायिक तथा मार्मिक विचारक भावसे जैन रचनाओं के

साथ अन्य कृतियोंकी तुलना की जाय, तो ज्ञानीजनोंको जैनवाङ्मयकी ययार्थ महत्ताका बोध हो । जैन रचनाओंका उचित परिशीलन. उन पर आलोचनाओंका निर्माण किया जाना, शुद्ध अनुवादोंका प्रकाशमें आना अत्यन्त आवश्यक है। कालिदासका मेघदूत संसारमें विख्यात हो गया, किन्तु उसकी समस्यापूर्ति करते हुए भगवान् पार्श्वनाथका जीवन गुम्फित करने वाले भगवत् जिनसेन के पार्क्वाभ्युदयका कितने लोगोंने, दर्शन किया है ? अब तक ऐसी महनीय रचनाका हिन्दी अनुवाद अथवा मेघदूत और पार्श्वाभ्युदयका तुलनात्मक अध्ययन सहदा रचनाएँ प्रकाशित नहीं हुई। सहृदय मार्मिक विद्वान् प्रो॰ पाठक जिस पार्श्वाभ्युदयको मेधदूतकी अपेक्षा विशेष कवित्वपूर्ण रचना संसारके समक्ष उद्घोषित करते हैं, उसके प्रति जैन समाजकी उपेक्षा अथवा अन्य लोगोंकी अनासक्ति इस तथ्यको समझनेमें सहायता प्रदान करती है, कि महत्त्वपूर्ण, गंभीर तथा आनन्ददायी जैन साहित्यका अप्रचार क्यों हुआ तथा लोक उसकी गरिमासे क्यों अपरिचित रहा और अब भी अपरि-चित है ? पार्वाभ्युदयकी महत्ताको प्रकाशित करने वाला यह पद्य प्रत्येक उदार श्रीमान एवं विद्वानके लक्ष्यगोचर रहना चाहिए--

> "श्रीपाश्चीत् साष्टुतः साष्टुः कमठात् खळतः खळः। पार्श्वीन्युदयतः काव्यं न च क्वचन इत्यते॥"

साधुतामें भगवान् पार्श्वनाथके सदृश अन्य नहीं दिखता है और

१ 'The first place among Indian poets is allotted to Kalidas by consent of all. Jinasena the author of पाइनीभ्युद्ध claims to be considered a better genius than the author of Cloud Messenger भेषद्त'—Prof. K. B. Pathak.

दुष्टता करनेमें कमटके समान कोई और नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान्के अभ्युदयका वर्णन करने वाले पार्श्वाभ्युदय काव्य सदृश रचना अन्यत्र नहीं है।

महाकवि हरिचन्दका धर्मशर्माम्युदय जैसा अनुपम रत्न अब तक मुसंपादित तथा अन्दित होकर जगत्के समक्ष नहीं आया। यही बात ुउनके जीवन्धरचम्पूके विषयमें चरितार्थ होती है। संस्कृतज्ञोंके . संसारमें बाणकी यह सूक्ति सुप्रसिद्ध है कि हरिचन्द्र महाकविकी गद्य रचना श्रेष्ठ है—'भद्<mark>रारहरिचन्द्रस्य गणदन्धो नृपायते</mark>'। महाकवि अर्हदासका पुरुदेव चम्पू अत्यन्त मनोहारिणी पांडित्य एवं कवित्व पूर्ण रचना है। मुनिसुत्रतकाव्यकी रचना भी अत्यन्त सुन्दर है। मनोहर एवं गंभीर अनुभवपूर्ण सुभाषित रत्नोंसे अलंकृत तथा विद्युद्ध विचारोंका प्रेरक क्षत्रचूड़ामणिकाव्यका रसास्वाद प्रत्येक सरस्वती-भक्तको लेना चाहिए। आचार्य वादीभसिंह का जीवंधरस्वामीके चरित्रको प्रकाशित करने वाला 'गद्यचिन्तामणि' जैसा अपूर्व, गंभीर, कवित्व एवं ज्ञानपूर्ण महाकाव्य जिसके अध्ययन गोचर हुआ है, उसे विदित होगा, कि 'कादम्बरी' ही गद्यजगत्की श्रेष्ठ कृति नहीं है; किन्तु गद्यचिन्तामणि और यशस्तिलकचम्पू नामकी जैन रचनाएं भी हैं। इनके प्रकाशमें कुछ भक्तींका यह कीर्तन कि 'बाणोच्छिष्टमिंदं जगत्' अतिशयोक्ति अथवा भक्तिपूर्ण उद्गार माना जायगा। महाकवि वीरनंदिका 'चंद्रप्रभचरित्र' यथार्थमें सुघांशुके सहश आनन्द तथा शान्ति प्रदान करता है। कविवर हस्तिमछका 'मैथिलीकल्याणम्' तथा 'विकान्तकौरव' नामक नाटक नाट्य साहित्यमें महत्त्वपूर्ण हैं। यदि सहृदय साहित्यिक जैन काव्यरचनाओंका मनन तथा परिशीलन करें, तो उसे यह अनुभव होगा, कि जिस प्रकार तत्त्वज्ञानके क्षेत्रमें

जैन ऋषियों तथा ज्ञानी जनोंने अपूर्व सामग्री प्रदान की है, उसी प्रकार साहित्य-संसारको भी उनकी देन अनुपम है।

जैन विद्वानोंने संस्कृत भाषा तक ही अपनी कल्याणदायिनी रचनाओं को सीमित नहीं किया, किन्तु अन्य भाषाओं में भी उनकी रचनाएं गौरवशालिनी है। प्रत्येक जीवनोपयोगी विषय पर जैन मुनीन्द्रोंने लोकहितार्थ प्रकाश डालनेका सफल प्रयत्न किया है। प्रोफेसर बूलरका कथन है कि जैनियोंने व्याकरण, ज्योतिष तथा अन्य शानके विषयों में इतनी प्रवीणता प्राप्त की है, कि इस विषयमें उनके शत्रु भी उनका सम्मान करते हैं। उनके कुछ शास्त्र तो यूरोपीय विशानके लिए अब भी महत्त्वपूर्ण हैं। जैन साधुओं द्वारा निर्मित नींव पर तामिल, तेलगू तथा कन्नड़ साहित्यिक भाषाओं की अवस्थिति है।

प्राकृत विमर्शविचक्षण रा० व० नरसिंहाचार्य एम० ए० अपने 'कर्णाटककविचरिते' ग्रन्थमें लिखते हैं—'कन्नड़-भाषाके आद्य किन हैं। अब तक उपलब्ध प्राचीन और उत्कृष्ट रचनाओंका श्रेय जैनियोंको है।' कन्नड़ साहित्यके एक मर्मज्ञ विद्वान् लिखते हैं—''कन्नड़ भाषाके उच्च कोटिके साट कवियोंमें पचास किन जैन हुए हैं। इनमेंसे

<sup>? &</sup>quot;The Jains have accomplished so much importance in grammar, astronomy, as well as in some branches of letters, that they have won respect even from their enemies, and some of their works are still of importance to European science. The Kanarese literary language and the Tamil and Telgu rest on the foundations laid by the Jain monks."

<sup>-&#</sup>x27;Indian Sects of the Jains'-P. 22.

चालीस कवियोंके समकक्ष कि इतर संप्रदायों में उपलब्ध नहीं होते।" किवरत्नत्रयके नामसे विख्यात महापुराणकार किव पंप, शान्तिनाथ पुराणके रचियता महाकिव पुन्न, एवं अजितनाथपुराणके रचियता किविवर रन्न जैन ही हुए हैं। महाकिव पंप तो कन्नड़ प्रान्तमें इतनी अधिक सार्वजनिक बंदनाको प्राप्त करते हैं, जितनी कि अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ किवयोंको भी प्राप्त नहीं होती। जिनका संपर्क कर्णाटक आदि प्रान्तीय साहित्यिकोंके साथ हुआ हो वे जानते हैं, कि श्रेष्ठ जैन रचनाकारोंके प्रसादसे जैनेतर बन्धु भी जैन तत्त्वज्ञानके गंभीर एवं महत्त्वपूर्ण तत्त्वसे भी परिचित तथा प्रभावित रहते हैं।

जैन साहित्यके महत्त्वको दृदयङ्गम करने वाले एक महान् साहित्य-सेवीने हमसे एकवार कहा था, कि "जैन साहित्यके द्वारा जैन धर्म जीवित रहेगा।" इस साहित्यके प्राणपूर्ण रहनेका अन्यतम कारण यह भी है कि जैनसाहित्यके निर्माणमें तपोवनवासी, शान्त, निराकुल, परम सात्त्विक प्रवृत्ति तथा आहारवाले, उदात्तचरित्र तथा महान् ज्ञानी सुनीन्द्रोंका पुण्य जीवन प्रधान कारण रहा है। सात्त्विक जीवनशाली तथा प्रतिभावान् व्यक्तियोंकी रचनाका रस, गंभीरता और माधुर्य इतर स्यक्तियोंकी कृतियोंमें कैसे आ सकता है ?

भगवान् महावीर प्रभुकी दिन्य तथा सर्वाङ्गीण सत्यको प्रकाशमें लाने वाली दिन्यध्वनिको अर्थतः ग्रहणकर श्रमणोत्तम गौतम गणधरने आचारांग आदि द्वादश अङ्गोकी रचना की, उनका स्वरूप और विस्तार आदिके परिज्ञानार्थ गौम्मटसार जीवकाण्डकी ३४४ से ३६७ गाथा, पर्यन्त विवेचनका परिशीलन करना चाहिए। उससे प्रमाणित होता है कि जिनेन्द्रकी वाणोमें महापुक्षोंका पुण्य चरित्र, सदाचरणका मार्ग,

दार्शनिक चिन्तना तथा इस जगत्के आकार-प्रकार आदिका अनुयोग चतुष्टयके नामसे अत्यन्त विशद वर्णन किया गया है।

यहां यह शङ्का सहज उत्पन्न होती है, कि साधकके छिए उपयोगी आत्मनिर्मलताप्रद आध्यात्मिक साहित्यका ही निर्माण आवश्यक था। अन्य विषयों का विवेचन जैन महर्षियोंने किस लिए किया? इसका समाधान यहं है कि मनुष्यका मन चंचल बन्दरके समान है, जिसे कर्मरूपी बिच्छूने डँस लिया है और जिसने मोहरूपी तीत्र मदिराका पान किया है। वह अधिक समय तक आध्या-त्मिक जगतुमें विचरण करने में असमर्थ है; अतः वह अमार्गमें स्वच्छंद विहार कर अनर्थ उत्पन्न न करे, इस पवित्र उद्देश्यसे अन्य भी विषयोंका प्रतिपादन किया गया. जिनमें चित्त लगा रहे और साधक राग, द्वेषसे अपनी मनोवृत्तिको बचावे । जैनशासनके प्रन्थींका अन्तिम लक्ष्य अथवा ध्येय आत्मनिर्मलता तथा विषय-विरक्ति है। इसीलिए साहित्यकी रचनाओंमें लोकरुचिका लक्ष्य करते हुए उसके आकर्षणिनिमित्त श्रेगारादि रसींका भी यथास्थान उचित उपयोग किया गया है, किन्तु वहाँ उस श्टंगार तथा भोगको जीवनके लिए असार सामग्री बता आत्मज्योतिके प्रकाशमें स्वरूपोपलब्धिकी ओर प्रेरणा की गई है. ऐसी स्थितिमें वहाँ श्रंगारादि रसोंकी मुख्यता नहीं रहती है। भदन्त गुणभद्र स्वामीने आत्मानुशासनमें एक सुन्दर शिक्षा दी है-"बुद्धिशाली व्यक्तिको उचित है, कि अपने मनरूपी बन्दरको अतस्कन्ध द्वादशांगरूप महान् वृक्षमें रमार्वे ।" गणित, ज्योतिष आदि विषयोंमें चिच

अनेकान्ताःमार्थप्रसवफलभारातिविनते वचःपर्णाकीणें विपुलनयशाखाशतयुते ।
 समुत्तुक्ते सम्यक्षततमित्तमूले प्रतिदिनं श्रुतरकत्थे धीमान् रमयतु मनोमर्कटममुम् ॥
 —आर्तमानुशासनम् १७०।

लगनेपर मनकी चंचलता दूर होती है। वह शान्त एवं निरुपद्रव हो जाता है । महावीराचार्यके 'गणितसार-संग्रह'में जैनह ध्टिसे गणितशास्त्रपर मार्मिक प्रकाश डाला गया है। गणितशास्त्रके विशेषज्ञ भो॰ दत्त महाशयने इस गणित ग्रन्थके विषयमें लिखा है - त्रिमुज (Rational triangle) के विषयमें विशेष बातोंको प्रकाशमें लानेका श्रेय यथार्थमें महावीर आचार्य-को है। आधुनिक इतिहासवेत्ता भूलसे यह श्रोय उक्त आचार्यके पश्चाद्वर्ती लेखकींको देते हैं। दर्शन और न्यायके क्षेत्रमें समन्तभद्र, सिद्धसेन, अकलङ्क, हरिभद्र, विद्यानन्दि, माणिक्यनन्दि, प्रभाचंद्र, अनन्तवीर्य, अभयदेव, वादिदेव, हेमचंद्र, मिल्लिपेण, यशोविजय आदि की रचनाएँ इतनी महत्त्वपूर्ण हैं, कि उनका सम्यक् परिशीलन अध्येता-को जैनशासनकी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहता। स्वामी समन्त-भद्रकी रचनाएँ अपनी लोकोचरता तथा असाधारणताके लिए विख्यात हैं। उनका देवागमस्तोत्र विश्वके समस्त चिन्तकोंके लिए चिन्तामणिके समान है। विद्यानिन्द सदृश अनेक चिन्तकोंने उस स्तोत्रके अनुशीलन-के फलस्वरूप जैनशासनको स्वीकार किया । उस ११४ इलोक प्रमाण-स्तोत्रपर तार्किक तपस्वी अकलक्कदेवने अष्टराती टीका आठ सौ रलोक प्रमाण बनाई । उसपर आचार्य विद्यानन्दिने आठ हजार श्लोक प्रमाण अध्सहस्री नामकी विश्वातिशालिनी टीका बनाई। इस रचनाके विषयमें स्वयं ग्रन्थकारने लिखा है-

What is more important for the general history of mathematics, certain methods of finding solutions of rational triangles, the credit for the discovery of which should very rightly go to Mahavira, are attributed by modern historians, by mistake to writers posterior to him.

<sup>-</sup>Bulletin Cal. Math. Soc. xxi, 116.

## "श्रोतन्याष्टसहस्री श्रुतैः किमन्यैः सहस्रतंस्यानैः। विज्ञायते ययैव स्वसमय-परसमयसद्भावः॥"

'यथार्थमें मुनने योग्य शास्त्र तो अष्टसहस्री है। उसे मुननेके अनन्तर हजारों शास्त्रोंके अवणमें क्या सार है ? इस एक ग्रन्थके द्वारा ही स्वसमय अपने सिद्धान्त तथा पर समय-अन्य सिद्धान्तोंका अवबोध होता है।'

भगवद्गीताकी आजके युगमें सुन्दर एवं तात्विक निरूपणके कारण बहुत प्रशंसा सुननेमें आती है, इसी दृष्टिसे यदि हम देवागमस्तात्र पर विचार करें, तो निष्पक्ष भावसे हमें बहिनगीताके समान विशेष गौरव ज्येष्ठ बन्धु देवागमस्तात्रको प्रदान करना न्याय होगा, कारण उसमें विविध दार्शनिक भ्रान्त धारणाओंकी दुर्बलताओंको प्रकट करते हुए समन्वयका असाधारण और अपूर्व मार्ग उपस्थित किया गया है। जैन आचार्य परंपरामें समन्तभद्र स्वामीके पाण्डित्य पर बड़ी अद्धा तथा सम्मानकी भावना व्यक्त की गई है। आचार्य वीरनन्दि कहते हैं—

"गुणान्विता निर्मेळवृत्तमौकिका नरोत्तमैः कण्डविभूषणोकृता । न हारयष्टिः परमेव दुर्छभा समन्तभद्रादिभवा च भारतो ॥"

गुणान्वित—डोरायुक्त, निर्मेळ एवं गोल मुक्ताफल संयुक्त, पुण्या-त्माओं के द्वारा कण्ठमें धारण की गई हारयष्टि ही दुर्लभ नहीं है, किन्तु समन्तभद्रादि आचार्यों की वाणी भी दुर्लभ है, कारण वह भी गुणान्वित-ओज माधुर्य आदि गुणसम्पन्न है, वह भी निर्मळचरित्र मुक्तात्माओं के वर्णन युक्त है, महान् मुनीन्द्रों आदिने उस सरस वाणीसे अपने कण्ठको अलंकृत किया है। इसी प्रकार तामिल रचनाओं में नीलकेशी नामका महान् विचारपूर्ण तथा दार्शनिक गुलिययों को सुलझाकर अहिंसा तत्वज्ञान की प्रतिष्ठा स्थापित करनेवाला काव्य समयदिवाकर वामन मुनिकी टीका सिहत रावबहादुर प्रोफेसर श्री ए॰ चक्रवर्ती एम॰ ए॰ मद्रासके द्वारा प्रकाशमें आया है। उसमें भी तुलनात्मक पद्धतिसे सत्यकी उपलिधका सुन्दर प्रयत्न किया गया है। श्रीचक्रवर्तीकी ३२० पेजकी भूमिका अंग्रेजीमें छपी है, इससे तामिलसे अपरिचित व्यक्ति भी उसका रसास्वादन कर सकते हैं।

जैन ग्रन्थकारोंने भाषाको भावप्रकाशन करनेका साधनमात्र माना। इस कारण इन्होंने संस्कृतको ही देववाणी—विद्वानोंकी भाषा—समझ अन्य भाषाओंके प्रति उपेक्षा नहीं की, प्रत्युत हर एक सजीव भाषाके माध्यमसे वीतराग जिनेन्द्रदेवकी पवित्र देशनाका जगत्में प्रसार किया। वैदिक पण्डित संस्कृतके सौन्दर्य पर ही मुग्ध थे, किन्तु जैनियोंने पुरातन युगमें प्राकृत नामक जनताकी भाषाको अपने उपदेशका अवलम्बन बना अत्यन्त पुष्ठ, प्रसन्न तथा गंभीर रचनाओं द्वारा उसके भण्डारको अलंकृत किया।

ईसवीके प्रारंभ कालमें पुष्पदन्त, भूतविल, गुणधर, कुन्दकुन्द, यितवृषम आदि मुनीन्द्रोंने अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाओं के द्वारा प्राकृत-मांपाके मस्तकको अत्यन्त समुन्नत किया है। पुष्पदन्त भूतविल कृत षट्खंडागमकी ४६००० इलोक प्रमाण प्राकृत भाषामें सूत्र रचनाके प्रमेयकी अपूर्वता विश्वको चिकत करनेवाली है। लगभग ६ हजार इलोक प्रमाण प्राकृत सूत्रों पर वीरसेनाचार्यने बहत्तर हजार इलोक प्रमाण घवला टीका नामका सर्वाग सुन्दर भाष्य रचा। भूतविल स्वामीका ४० हजार इलोक प्रमाण महाबन्ध प्रथ विश्व साहित्यकी अनुपम निधि है। गुणधर आचार्यने १८० गाथाओंमें कषायप्राभृत बनाया, जिसकी टीका जयधवला नामकी ६० हजार इलोक प्रमाण वीरसेन स्वामी तथा

उनके शिष्य भगवजिनसेनने की है। कुन्दकुन्द मुनीन्द्रने अध्यातम नामक परा-विद्याके अमृतरससे आपूर्ण अनुपम ग्रन्थराज समयसारकी रचना की । उसके आनन्द-निर्झरके प्रभावसे जगत्का परिताप संतप्त नहीं करता । उनकी यह शिक्षा प्रत्येक साधकके लिए श्वासोच्छ्वासकी पवनसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है और प्रत्येक सत्पुरुषको उसे सदा दृदयमें समुपस्थित रखना चाहिए, "मेरी आत्मा एक है। अविनाशी है। शान-दर्शन-शक्तिसम्पन्न है। मेरी आत्माको छोडकर रोष सब बाहरी वस्त्एँ हैं। यथार्थमें वे मेरी नहीं हैं. उनका मेरी आत्माके साथ संयोग सम्बन्ध हो गया है।" मेरी आत्मा जब विनाश-रहित है, तब वज्रपात भी उसका कुछ विगाइ नहीं कर सकता है। शरीरके नाश होनेसे मेरी आत्माका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। कारण, शरीर मेरी आत्मासे पृथक् है। मेरी आत्मा तो एक है, एक थी, और यथार्थंतः एक ही रहेगी । जिसकी इस सिद्धान्त पर श्रद्धा जम चुकी है वह न मृत्युसे डरता है, न विपत्तिसे घवडाता है और न भोगविषयोंसे व्यामुग्ध ही बनता है। वह साधक एक यहीं तत्त्व अपने हृदयपटल पर उत्कीर्ण करता है-

## "एगो में सासदो आदा णाणदंसग्रकक्त्रणो। सेसा में बाहिरा भावा सब्दे संजोगळक्त्रणा॥"

'प्राकृत भाषाके पश्चात् उद्भूत होनेवाली विभिन्न प्रांतीय भाषाओं की मध्यवर्तिनी अपभ्रंश नामकी भाषामें भी जैन कवियोंने खुत्य कार्य किया है। अन तक इस भाषामें लिखे गए उपलब्ध बहुमूच्य प्रन्थोंमें जैन रचनाओं की ही विपुलता है। यह भाषा श्रुतिमधुर मालूम होती है। इसके विषयमें यह कथन यथार्थ है—'देसिक वश्नना सब जन मिट्ठा'

श्वेताम्बर आगमधन्थोंकी विपुलराशि इसी माषाके मण्डारका बहुमूल्य भाग है।
 २२

इस भाषामें पुष्पदन्त महाकिनका महापुराण अत्यन्त कीर्तिमान् है। ये पुष्पदन्त षट्खंडागमके रचियता पुष्पदन्त स्वामीसे भिन्न हैं। ये नवमी सदीमें हुए हैं, इनके पिता-माता पहिले शिवभक्त ब्राह्मण थे पश्चात् उन्होंने जैनधर्म स्वीकार किया था। अपने माता पिताके द्वारा जैनधर्मको अंगीकार करने पर पुष्पदन्तने भी जैनशासनको स्वीकार किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इनकी रचनामें शब्द, अर्थ, रस-प्रवाह आदिकी दृष्टिसे अपूर्व सौंदर्य है। महाकविके महापुराणमें १२२ संिवयां हैं। क्लोकसंख्या लगभग २० हजार है। यदि राष्ट्र भाषामें इसका अनुवाद मूल सहित प्रकाशित किया जाय तो साहित्य रसिकोंको महान् आनंद प्राप्त होगा । कविके णायकुमारचरिउ और जसहरचरिउ भी प्रख्यात ग्रंथ हैं। रइधू कविकी दशलक्षण पूजा प्रसिद्ध है, वह बहुत रसपूर्ण है। कविने हरिवंशपुराण, रामपुराण, सिद्धचक्रचरित्र, सम्मत्त-गुणनिधान आदि लगभग चौवीस ग्रंथ पुराण, सिद्धान्त, अध्यात्म तथा छन्द आदिके शास्त्र सोलहवीं सदीमें बनाये थे। कनकामर मुनि रचित करकण्डुचरित्र भी एक सुन्दर रचना है। उसमें करकण्डुनरेशका आकर्षक चरित्र दिया है। यदि अपभ्रंश साहित्यका गहरा अध्ययन किया जाय तो भारतीय इतिहास और साहित्यके लिये बहुमूल्य और अपूर्व सामग्री प्राप्त हुए बिना न रहेगी। अभी पं० राहुल जीने स्वयंभू कवि रचित पउमचरिउका मनन किया, तो उन्हें यह प्रतिभास हुआ, कि'रामचरितमानसके निर्माता विख्यात हिन्दीकवि तुलसीदास जीकी रचना पर पउमचरिउका गहरा प्रभाव है। यह बात विद्वान् श्री राहल-जीने एन् १९४५ की सरस्वतीमें प्रकट की है। इसी प्रकार न जाने कितनी अंघकारमें पड़ी हुई बातें प्रकाशमें आवेंगी और कितनी भ्रान्त धारणाओंका परिमार्जन न होगा? हिन्दी भाषामें भी बनारसीदास,

भैया भगवतीदास, भूधरदास, द्यानतराय, दौलतराम, जयचन्द, टोडरमल, सदासुख और भागचंद आदि विद्वानोंने बहुमूल्य रचनाएँ की हैं, जिनसे साधकको विशेष प्रकाश और स्फूर्ति प्राप्त हुए बिना न रहेगी।

हजारों अपूर्व अपरिचित धंयोंके विषयमें परिज्ञान कराना एक छोटेसे लेखके लिये असंभव है। अतः हमने संक्षेपमें उस विशाल जैनवाङ्मयरूप समुद्रकी इस संक्षिप्त लेख रूप वातायन द्वारा अत्यन्त स्थुलरूपसे एक झलकमात्र दिखाना उचित समझा जिससे विशेष जिज्ञासाका उदय हो।

अत्र हम कुछ अवतरणों द्वारा इस वात पर प्रकाश डालेंगे कि, जैन रचनाओं में कितनी अनुपम, सरस, शांत तथा स्फूर्तिपूर्ण सामग्री विद्यमान है।

अमृतचन्द्र सूरि अपने आध्यात्मिक ग्रन्थ 'नाटक समयसार'में लिखते हैं— 'जन्न तात्त्विक दृष्टि उदित होती है, तन यह बात प्रकाशित होती है कि आत्माका स्वरूप परभावसे भिन्न है, वह परिपूर्ण है, उसका न आरम्भ है और न अवसान है, वह अद्वितीय है, संकल्प-विकल्पके प्रपंचसे वह रहित है।'

आत्मा अमर है, इस विषयमें श्रमृतचन्द्र स्रिका कितना हृदयग्राही स्पष्टीकरण है ? वे कहते हैं— 3 प्राणोंके नाशका ही तो नाम मृत्यु

१ इनके परिचयके लिए बाबू कामताप्रसादजी द्वारा लिखित इसी संस्थासे प्रका-शित 'हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास' पुस्तक देखना चाहिए।

२ आत्मस्त्रभावं परभावभिन्नमापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् । विलीनसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयम् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥ ना० स० १० ।

शाणीच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्यातमनो शानं तत् स्वयमेव शाश्वततया नोच्छियते जातुचित्। तस्यातो मरणं न किंचन मनेत् तद्भीः कुतो शानिनो निःशंकः सततं स्वयं स सहजं शानं सदा विन्दति ॥ ना•स• ६।२७।

है। इस आत्माका प्राण ज्ञान है, जो अविनाशी रहनेके कारण कभी भी विनष्ट नहीं होता। इस कारण आत्माका भी कभी मरण नहीं होता। अतः ज्ञानी जनको किस बातका डर होगा ? वह निर्भयतापूर्वक स्वयं सदा स्वाभाविक ज्ञानको प्राप्त करता है।

पूज्यपाद स्वामी कितनी उज्ज्वल तथा गंभीर बात कहते हैं—

"'जो परमात्मा है, वही मैं हूँ, (आत्मपना दोनोंमें विद्यमान है) जो

मैं हूँ, वही परमात्मा हैं। ऐसी स्थितिमें मुझे अपनी आत्माकी ही
आराधना करना उचित है, अन्यकी नहीं।'

बुधजनजी लिखते हैं :---

"मुसमें तुसमें भेद यों, और भेद कछु नाहिं। तुम तन तज पर बहा भए, हम दुखिया तन मांहि॥" —सतसई।

आत्मतत्त्वका साक्षात्कार किस अवस्थामें होता है, इस पर स्वामी प्रथपाद कहते हैं — कि अन्तःकरण-जल राग-द्वेष, मोहादिकी लहरोंसे चंचल नहीं रहता है, तब साधक आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करता है। अन्यलोग उस तत्त्वको नहीं जानते हैं।

उनका यह भी कथन है कि— 3'इस शरीरमें आत्म-दृष्टि या आत्म-चिंतनाके कारण यह जीव शरीरान्तर धारण करनेके कारणको प्राप्त

थः परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः।
 अहमेव मयोपास्यो नान्यः काँदचिदिति स्थितिः॥ समाधितन्त्र ३१।

२ रागद्वेषादिकल्छोर्छैरलोलं यन्मनोजलम् । स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं तत्तत्त्वं नेतरो जनः ॥ ३५ ॥

देहान्तर्गतेवींजं देहेऽस्मिन्नात्मभावना ।
 वीजं विदेहनिष्पत्तेः आत्मन्येवात्मभावना ॥ ७४ ॥'स्० तं० ।

करता है। विदेहत्वकी उपलब्धि—शरीर रहित अपने आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति—का बीज है आत्मामें ही आत्ममावना धारण करना।

इण्टोपदेशमें कहा है—'ेतत्त्वका निष्कर्ष है—जीव पृथक् है और पुद्गल भी पृथक् हैं। इसके सिवाय जो कुछ भी कहा जाता है, वह इसका ही स्पष्टीकरण है।'

इस कारण आत्मज्ञानी ऋषि कहते हैं— र जिस उपायसे यह जीव अविद्यामय अवस्थाका परित्यागकर विद्यामय—ज्ञानज्योतिमय स्थितिको प्राप्त कर सके, उसकी ही चर्चा करो, दूसरोंसे उसके विषयमें पूछो, उसकी ही कामना करो। इतना ही क्यों इसी विषयमें निमग्न भी हो जाओ।

आत्माका स्वरूप वाणीके अगोचर है अतः शुद्ध तात्त्विक दृष्टिसे कहते हैं कि आत्माकी उपलिधिके विषयमें प्रतिपाद्य एवं प्रतिपादक-पनेका अभाव है। आचार्य कहते हैं— 3' जो मैं अन्योंके द्वारा शिक्षित किया जाता हूँ, अथवा जो मैं दूसरोंको उपदेश देता हूँ। यथार्थमें यह अज्ञ चेष्टा है; कारण मैं विकल्पातीत वचन-अगोचर स्वभाव वाला हूँ।

प्ज्यपाद स्वामीकी यह उक्ति बहुत मार्मिक तथा तत्त्वस्पर्शी है—४

जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः।
 यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः॥ ५०॥

तद्श्यात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत्तत्परो भवेत् ।
 येनाविद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं ब्रजेत् ॥ ५३ ॥ स० तं० ।

यत्परैः प्रतिपाबोऽहं यत्परान्प्रतिपादये।
 उन्मत्त्वेष्ठितं तन्मे यदहं निर्विकत्पकः॥ १९॥ स० तं०।

४ यज्जीवस्योपकाराय तहें हस्यापकारकम् । यहें हस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् ॥ –इ० उ० १९ ।

जो पदार्थ जीवका उपकारी होगा, अर्थात् जिससे आत्माको पोषण प्राप्त होता है, उससे शरीरकी भलाई नहीं होगी। जिससे शरीरका पोषण या हित होता है, उससे आत्माका हित नहीं होगा। कारण दोनोंके हितों में परस्पर विरोधीपना है।'

इस आध्यात्मिक सत्यका प्रयोग भारतीय राजनीतिके क्षेत्रमें भी ज्योति प्रदान करता है। भारतीय हित और विदेशियोंके कल्याणमें परस्पर संघर्ष है। अतः जिन बातोंसे भारतकी भछाई होगी, उनसे विदेशियोंके स्वार्थका विघात होगा तथा जिनसे विदेशियोंकी स्वार्थपुष्टि होगी, उनसे स्वदेशका अहित होना अवश्यम्भावी है। ज्ञानार्णवकार प्रत्येक आत्माको अपरिभित शक्ति, आनन्द तथा ज्ञानका अक्षय भण्डार बताते हुए कहते हैं—

## ''मनन्तवीर्य-विज्ञान-दगानन्दात्मकोऽप्यहम्।''

आत्मविद्याकी उपलब्धिक विषयमें योगीश्वर प्रवपादका कथन है '— 'जैसे जैसे स्वरूपके अवबोधका रस प्राप्त होने लगता है, वैसे वैसे प्राप्त हुए भी विषय-भोग अच्छे नहीं लगते।' ब्रह्मज्ञानी चक्रवर्ती सम्राट् भरतेश्वरको आत्मचिन्तनमें जो रस प्राप्त होता था, वह राजकीय वैभव-के द्वारा लेशमात्र भी नहीं प्राप्त होता था।

अपभ्रंश भाषाके सुन्दर शास्त्र 'परमात्मप्रकाश' में योगीन्द्रदेव लिखते हैं र-'शरीर-मन्दिरमें जो आदि तथा अन्तरहित एवं केवलज्ञानरूप ज्योतिर्मय आत्मदेव विद्यमान है, वही यथार्थमें परमात्मा है।'

यथा यथा समायाति संवित्ती तत्त्वमुत्तमम् ।
 तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि ॥ -इ० उ० ३७ ।

२ देहा देविल जो वसइ, देउ अणाइ अणंतु । वेतलणाणपुरंततणु, सो परमणु णिभंतु ॥ -प० प्र० ३३ ।

परमार्थ दृष्टिकी प्रधानतासे आचार्य कितनी मार्मिक बात कहते हैं:—''आत्मन्! अन्य तीर्थोंकी यात्रा मत करो । अन्य गुरुकी सेवा भी अनावश्यक है। अन्य देवका चिंतन भी न करो । केवल अपनी निर्मल आत्माका ही आश्रय लो।' आचार्य कहते हैं—'यह आत्मा ही तो परमात्मा है। कर्मोदयके कारण वह आराध्यके स्थानमें आराधक बनता है। जब यह आत्मा अपनी ही आत्मामें स्वरूपका दर्शन करनेमें समर्थ होता है, तब यही परमात्मा हो जाता है।'

राग अथवा स्नेहके कारण ही यह जीव अपने अनंत, अक्षय आनंदके भण्डारसे वंचित हो दुःलमय संसारमें परिश्रमण करता है। इस विषयको स्पष्ट करनेके लिए आचार्य तिलके उदाहरणको कितनी सुन्दरताके साथ उपस्थित करते हैं:—

<sup>3</sup>'देखां ! तिलोंका समुदाय स्तेह (तेल ) के कारण जल सिंचन, पैरोंके द्वारा कुचला जाना, एवं पुनः पुनः पेले बानेकी पीढ़ाका अनुभव करता है । स्तेह शब्द ममता तथा तेल इन दो अर्थोंको द्योतित करता ह । उनको ध्यानमें रखते हुए ही आचार्य महाराज समझाते हैं कि जैसे स्तेहके कारण तिलोंका कुचला जाना तथा पेले जानेका कार्य किया जाता है, इसी प्रकार स्तेहके कारण यह जीव संसारकी अनंत दुःखाग्निमें निरंतर जला करता है।'

श्रण्णुजि तित्थु म जाहि जिय, अण्णु जि गुरुअ म सेवि। अण्णु जि देउ म चिंति तुहुं, अण्पा विमलु मुपवि।। ९६॥

एहु जु अप्पा सो परमप्पा, कम्मिविसेसे जायउ जप्पा।
 जामइ जाणइ अव्यें अप्पा, तामइं सो जि वेउ परमप्पा।। ३०५ ।।

जलसिंचणु पर्याणहरूणु, पुणु पुणु पीलण दुक्खु ।
 णेहहं लगावि तिल्णियरु, जंति सहंतउ पिक्खु । २४६ ॥

अपने कृत्योंके विपाकका उत्तरदायित प्रत्येक जीव पर है, अन्य स्यक्ति इसमें हिस्सा नहीं बटाते; इस सिद्धान्तको स्पष्ट करते हुए किंव कहते हैं:— "हे जीव! पुत्र स्त्री आदिके निमित्त लाखों प्राणियोंकी हिंसा करके तू जो दुष्कृत्य करता है, उसके फलको एक तू ही सहेगा।"

आजके युगमें उदारता, समता, विश्वप्रेम आदिके मधुर शब्दोंका उच्चारण करते हुए अपनी स्वार्थपरताका पोषण बड़े बड़े राष्ट्र करते हैं, आँर करोड़ों व्यक्तियोंके न्यायोचित और अत्यन्त आवश्यक स्वत्वोंका अपहरण करते हैं, उनको इस उपदेशके दर्पणमें अपना मुख देखना श्रेयस्कर है।

कवि आत्माके लिए कल्याणकारी अथवा विपत्तिप्रद अवस्थाके कारणको बताते हुए साधकको अपना मार्ग चुननेकी स्वतंत्रता देते हैं और कहते हैं:—

र देखों ! जीवोंके वधसे तो नरकगित प्राप्त होती है, और दूसरोंको अभयपद प्रदान करनेसे स्वर्गका लाभ होता है। ये दोनों मार्ग पासमें ही बताए गए हैं। 'जहिं भावइ तिहं लग्गु'—जो बात तुम्हें चिकर हो, उसीमें लग जाओं। कितना प्रशस्त और समुज्ज्वल मार्ग बताया है। जो जगत्को अभय प्रदान करेगा, वह अभय अवस्था तथा आनन्दका उपभोग करेगा। जो अन्यको कष्ट देगा, उसे विपत्तिकी भीषण दवाग्निमें भस्म होना पड़ेगा। जिसे कल्याण चाहिए, उसे पूर्वोक्त सदुपदेशको ध्यानमें रखना चाहिए।

मारिवि जीवहं ठवखड़ा, जं जिय पाउ करीसि ।
 पुत्तकरुत्तहं कारणई, तं तुहुं एकु सहीसि ।। २५५ ॥ —परमात्मप्रकाश ।

२ जीन वर्धतहं णरयगइ, अभय पदाणे सग्गु । वेषह जबला दरिसिया, जिहं भावह तिहं लग्गु ॥ २५७ ॥

लोग अपनी आत्माको भूल जाते हैं। ग्रन्थोंका परिशीलन और तपःसाधनामें अपनेको कृतकृत्य समझते हैं। वे यह नहीं सोचते, कि बिना इकाईके अकेले शून्योंका भी कुछ मूल्य या महत्त्व होता है? इस दृष्टिको आचार्य महाराज कितनी स्पष्टताके साथ बताते हैं:—

ै'जिसके हृदयमें निर्मेल आत्माका वास नहीं होता; तत्त्वतः क्या शास्त्र, पुराण एवं तपश्चर्या उसे निर्वाण प्रदान कर सकती हैं?'

'यथार्थमें निर्वाण प्राप्तिकी प्रथम सीढ़ी आत्मदर्शन है। आत्म-दर्शन, आत्म-अवबोध तथा आत्मनिमग्नताके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है'।

पाहुड़ दोहा**में रामसिंह मुनि** आत्मबोधको परमकला बताते हुए कहते हैं—

3'अक्षरारूढ़ स्याही मिश्रित (ग्रन्थोंको) को पढ़ पढ़कर तू क्षीण हो गया, किन्तु तूने इस परमकलाको नहीं जाना, कि तेरा उदय कहाँ हुआ और तू कहाँ लीन हुआ।'

जो लोग विषयभोगको भोगते हुए आत्मत्वकी पूर्ण विकसित अवस्था मोक्षको चाहते हैं, वे असंभवकी उपलब्धिके लिये प्रयत्नशील हैं। कवि सरल किन्तु मर्मस्यशी शैलीसे समझाते हैं—''दो तरफ दृष्टि रखने-

५ अन्पा णियमणि णिम्मलतः, णियमैं वसङ्ग जासु । सत्थपुराणइं तव चरणु, मुक्सु जि करहि कि तासु ॥९९॥ —परमात्मप्रकाशः ।

२ सम्यय्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः। त० स.० १।१।

अनखरचिंच्या मिस मिलिया पाइंतो गम खीण। एक्क ण जाणी परमकला किं उमाउ किं लीण॥ १७३॥

४ वे पंथेहिं ण गम्मइ वेमुह सुई ण सिज्जण कथा ।
विण्णि ण हुंति अयाणा इन्द्रियसोक्सं च मोक्सं च ॥२१३॥ —पाहुड़ दोहा ।

वाला पियक मार्गमें नहीं बढ़ता है। दो मुखवाली सुई कथा — जीर्ण वस्त्रको नहीं सी सकती, इसी प्रकार इंद्रियसुख और मुक्ति साथ-साथ नहीं होती ।

भदन्त गुर्यभद्र एक हृदयग्राही उदाहरण द्वारा इस तत्त्वको समझाते हैं कि साधकका सञ्ज्ञा विकास परिग्रहके द्वारा नहीं होता—

भंतराजूके नीचे ऊँचे पलड़े यह स्पष्टतया समझाते हुए प्रतीत होते हैं, कि ग्रहण करनेकी इच्छा वालोंकी अधोगित होती है और अग्रहणकी इच्छा वालोंकी ऊर्ध्वगित होती है।

कितना मार्मिक सर्वोपयोगी उदाहरण है यह ; तराजूका वजनदार पलड़ा नीचे जाता है, जो परिग्रहधारियोंके अधोगमनको सूचित करता है ; और हल्का पलड़ा ऊपर उठता है, जो अल्पपरिग्रह वालोंके ऊर्ध्व-गमनकी ओर संकेत करता है।

गुष्पभद्र स्वामी उन लोगोंको भी आत्मोद्धारका सुगम उपाय बताते हैं, जो तपश्चर्याके द्वारा अपने सुकुमार शरीरको क्लेश नहीं पहुँचाना चाहते हैं, अथवा जिनका शरीर यथार्थमें कष्ट सहन करनेमें असमर्थ हैं। वे कहते हैं—

<sup>3</sup>'त् कष्ट सहैन करनेमें अममर्थ है, तो कठोर तपश्चर्या मत

श दो मुख सुई न सीने कन्था। दो मुख पन्थी चलै न पन्था।
 यो दो काज न होहिं सयाने, विषय भोग अरु मोख पयाने।

२ अधी जिंधुक्षवी यान्ति यान्ति कर्ध्वमजिधृक्षवः । इति स्पष्टं वदन्तो वा नामौन्नामी तुलान्तयोः ॥ १५४ ॥

करोतु न चिरं घोरं तपः क्लेशासहो भवान् ।
 चित्तसाध्यान् कषायादीन् न जयेखत्तदक्षता ॥२१२॥ आत्मानुशासन ।

कर; किन्तु यदि त् अपनी मनोवृत्तिके द्वारा वश करने योग्य क्रोधादि शत्रुओंको भी नहीं जीतता है, तो यह तेरी बेसमझी है।'

वास्तवमें मानसिक विकारों पर विजय ही सचा विकास और कल्याण है। मानसिक पवित्रताका विशुद्ध जीवनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। महा-कवि बनारसीदासजीकी वाणी कितनी प्रबोधपूर्ण है—

> "समुक्ते न ज्ञान. कहे करम किए सों मोक्ष, ऐसे जीव विकल मिथ्यातकी गहलमें। ज्ञान पक्ष गहे कहे ज्ञातमा ज्ञवन्ध सदा, वरते सुकृन्द तेउ डूबे हैं चहलमें॥ जथायोग्य करम करें पै ममता न धरे, रहें सावधान ज्ञान ध्यानकी टहलमें। तेई भव-सागरके उपर ह्वै तरें जीव, जिन्हको निवास स्थादवादके महलमें॥

अपने स्वरूपको न जाननेवाले अज्ञानीकी स्थितिका इस प्रकार चित्रित करते हैं:—

> "काँच बांधे शिरसों सुमिण बांधे पायनिसों, जाने न गाँवार कैसा मणी, कैसा कांच है ? यों ही झूठ मूठमें मगन झूठ ही कों दोरे, झूठ बात माने, पे न जाने कहां साँच है॥ मणीको परख जाने जौहरी जगत् माहि, सांचकी समम ज्ञान छोचनकी जांच है। जहाको जु वासी सो तो तहांको परम जाने, जाको जैसो स्वांग ताको तैसो रूप नांच है॥"

मोहकी प्रगाढ़ निद्रामें मग्न संसारी प्राणीका कितना भावपूर्ण चित्र यहां अंकित किया गया है—

> "काया चित्रशालामें करम परजंक भारी, मायाकी संवारी सेज चादर करूपना। इयत करे चेतत अवेतनता नींद लिए, मोहकी मरोर यहै लोचनको उपना॥ उदे बल जोर यहै स्वासको शबद घोर, विषय सुखकारी जाकी दोर यहै सपना। ऐसे मूढ़ दशामें मगन रहे विंहु काल, धावै अम जालमें न पावे रूप अपना॥"

जब ज्ञानका उद्योत होता है, तब यह मोहनिद्रा क्षणमें दूर हो जाती है। आत्मा अपने स्वरूपकी अनुभूति करनेमें तत्पर हो जाता है। कविवर कहते हैं—

"जैसे महा रतन की ज्योति में कहरि उठे, जक की तरंग जैसे कोन होय जल में। तैसे कुद जातम दरव परजाय करो, उपजे विनसे थिर रहे निज थल में। ऐसो अविकलिए, जाललपो, जानंद रूपि, जानीद जाने गहि कीजे एक पल में। ताको जानुभव कीजे, परम पीयूस पीजे, बंधको विकास डारि दोजे पुद्गल में॥"

बनारसीदास जीने अपने नाटक समयसारमें इतनी प्राणपूर्ण, अनुभव रसभरी वाणीमें अध्यात्मविद्याका प्रतिपादन किया है कि उसके द्वारा आत्माका वैभव व्यक्त हुए विना नहीं रहता। कविवरका यह कथन पूर्णतया सत्य है—

## 'नाटकके सुने हिए फाटक यों खुलतु हैं।'

भैया भगवतीदासजीकी वाणीसे भी अध्यात्मका अमृत-निर्झर प्रवा-हित होता है, जो अविनाशी आनन्दका मार्ग है। वे मुबुद्धि रानीके द्वारा चैतन्यरायको समझाते हैं कि अमूल्य मनुष्यभवको प्राप्तकर आत्माका अहित नहीं करना चाहिए। कितना सरस तथा जीवनप्रद संवाद है—

> "सुनो राय चिदानन्द, कहो जु सुबुद्धि रानी कहै कहा बेर बेर नैकु तोहि लाज है। कैसी लाज? कहो, कहां, हम कछु जानत न, हमें इहां इन्दिनिको विषे सुख राज है॥"

इस पर सुबुद्धि देवी पुनः कहती है—

"श्वरं मूढ़, विषय सुख सेथे तू श्वनन्ती बार
श्वजहूँ श्रघायो नांहि, कामी शिरताज है।

मानुष जनम पाय, श्वारज सुखेत श्वाय,
जो न चेते, हंसराय तेरो ही श्वकाज है॥"

अपने स्वरूपको तिनक भी स्मरण न करनेवाले आत्माको कितनी ओजपूर्ण वाणीमें सज्ञान करनेका प्रयत्न किया गया है। 'भैया' कहते हैं—

"कौन तुम ? कहाँ श्राए, कौने बौराए तुमहिं, काके रस राचे, कछु सुध हूँ धरतु हो। तुम तो सयाने पै सयान यह कौन कीन्हीं, तीन छोक नाथ ह्वैके दीनसे फिरतु हो॥" बड़े मधुर शब्दोंमें आत्माको समझाते हुए 'ज्ञानमहल'के भीतर बुळाते हैं और समझाते हैं, कि ऐसे अपूर्व स्थलको छोड़कर भूलमें भी बाहर पांव मत घरना—पर पदार्थमें आसक्ति नहीं करना।

> "कहां कहां कौन संग लागे ही फिरत लाल श्रावो क्यों न श्राज तुम ज्ञानके महल्में। नेकहु विलोकि देखो, श्रन्तर सुदृष्टि सेती कैसी कैसी नीकि नारि खड़ी हैं टहलमें॥"

यहां क्षमा, करणा आदि देवियोंको ज्ञानके महलमें अवस्थित बताया है। उनकी सुन्दरता एवं महत्ता अपूर्व है। कवि कहते हैं—

> "एकन तै एक बनी सुन्दर सुरूप घनी, उपमा न जाय गनी रातकी चहलमें। ऐसी विधि पाय कहूँ, भूलि हूँ न पाय दीजे, एतो कह्यो वाम लीजे वीनती सहलमें॥"

कविवर बनारसीदास साधना-प्रेमीसे छह माह पर्यन्त एकान्तमें बैठकर चित्तको एक ओर करनेकी प्रेरणा करते हुए कहते हैं:—

"तेरो घट सर तामें तूही है कमल वाकी तूही मधुकर है सुवास पहिचान रें। प्रापित न इ्वेहै कड़ ऐसें तू विचारत है सही इ्वेहैं प्रापित सरूप थों ही जान रे॥"

अध्यात्मविद्याके निर्मल प्रकाशमें तुच्छ तथा संकीर्ण भाव अपने आप विलीन हो जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि वाला सांप्रदायिक समस्या पर इस प्रकार विचार करता है—

> "एक रूप हिन्ह् तुरुक वृजी दशा न कोय। मनको दुविधा मानकर भए एक सों दोय॥

दोउ भले भरममें, करें वचनकी टेक। राम राम हिन्द कहें, तुरुक 'सलामालेक' ॥ इनकें पुस्तक बांचिये, वे हू पड़े कितेव। एक वस्तके नाम द्वय, जैसे 'शोभा' 'ज़ेब'॥ तिनकौँ द्विधा जे लखैं, रंग विरङ्गी चाम। मेरे नैनन देखिए, घट घट अन्तर राम॥" ७-१०॥

-बनारसी वि०, २९९।

जब समाधिकी अवस्था उत्पन्न होती है तब भेद बुद्धि नहीं रहती। कहते हैं-

> "राम रसिक श्ररु राम रस कहन सुननके दोय। जब समाधि परगट भई, तब दुविधा नहिं कोय ॥"

भक्तिके क्षेत्रमें भक्तामर, कल्याणमन्दिर, एकीभाव, विषापहार आदि स्तोत्रोंके रूपमें बड़ी पवित्र और आत्मजायतिकारिणी रचनाएँ हैं। साहित्यिक हिष्टसे भी भक्तिसाहित्य बहुत महत्त्वपूर्ण है।

भक्तामरके मुगपति भीति निवारक पद्यका श्री हेमराजपाँडेने कितना सजीव अनुवाद किया है-

> "ग्रति मद मत्त गयन्द कुंभथल नखन विदारे। मोती रक्त समेत डारि भूतल सिंगारै॥ बांकी दाद विशाल, वदनमें रसना लोले। भीम भयानक रूप देखि जन थरहर डोलै॥ देसे सगपति पग तलें, जो नर आयो होय। शरण गए तुव चरणकी बाघा करें न कीय ॥ ३१ ॥

जिनेन्द्र देवकी आराधनाके प्रभावसे अग्निकृत उपद्रव भी नष्ट हो जाता है। इस विषयमें कविवर कहते हैं—

"प्रलय पवनकर उठो स्नाग जो तास पटन्तर।

बमै फुलिंग शिखा उतङ्ग पर जलै निरन्तर॥

जगत् समस्त निगलके भस्म कर देगी मानो।

तड़तड़ात दव-स्ननल जोर चहुँ दिशा उठानो॥

सो इक छिन में उपशमै, नाम नीर तुम लेत।

होय सरोवर परिनमें विकसित कमल समेत॥ ४०॥"

इससे समुद्र सम्बन्धी विपत्ति भीं दूर हो जाती है। **मानतुंग** आचार्य भक्तिके रसमें तल्लीन हो कितने दृदय-स्पर्शी उद्गार व्यक्त करते हैं—

"श्रम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनकचकपाठीनपीठभयदोल्वणवाडवाग्नौ। रङ्गतरङ्ग-शिखर-स्थितयानपात्रास्त्रासं विद्वाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति॥"

इसे हेमराजजी इन शब्दोंमें उपस्थित करते हैं :--

"नक चक मगरादि मच्छ करि भय उपजावै। जामें बड़वा-म्राम्न दाहतैं नीर जलावै॥ पार न पावै जास थाह निहं लहिए जाकी। गरजै म्राति गंभीर लहरकी गिनती न ताकी॥ सुख सौ तिरै समुद्रको जे तुम गुन सुमराहि। लोल कलोलनके शिखर, पार मान खे जाहिं॥ ४४॥"

मानतुंग सुनिवरने कितने सुन्दर सानुप्रास पद्य द्वारा जिनेन्द्रकी महिमा बताई है—

"नात्यद्भुतं भवनभृष्ण भृतनाथ, भृतेर्गु गिर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति॥ १०॥" इस पद्यमें 'भकार'की एकादश वार आवृत्ति विशेष ध्यान देने योग्य है। हिन्दी अनुवादमें मूळके सौन्दर्यका प्रतिविम्ब तो न आ सका। उसमें उसका भाव इस प्रकार बताया है—

"न हि श्रचंभ जो होहिं तुरन्त । तुमसे तुम गुग वरगत सन्त ॥ जो श्रधनीको श्राप समान । करें न सो निन्दित धनवान ॥"

कल्याणमन्दिरस्तोत्रमें कहा है —
"श्वंतारको जिन! कथं भविनां त एव त्वामुद्रहन्ति हृद्येन यदुत्तरन्तः।
यद्वा इतिस्तरित यज्जलमेष नृनमन्तर्गतस्य मस्तः स किलानुभावः॥१०॥"

यहां किव भगवान्से कहता है 'आप तारक नहीं हैं, क्योंिक मैं अपने चित्तमें आपको विराजमान कर स्वयं आपको तारता हूँ। इसी बातको बनारसीदासजी हिन्दी पद्यानुवादमें इस प्रकार समझाते हैं—

> "त् भविजन तारक किमि होहि? ते चित धारि तिरहिं ले तोहि॥ यह ऐसैं कर जान स्वभाव। तिरहिं मसक ज्यों गर्भित वाव॥ १०॥"

इसका समाधान पद्यके उत्तरार्ध द्वारा करते हैं कि, जैसे पवनके प्रभावसे मद्यक जलमें तिरती है, उसी प्रकार आपके नामके प्रभावसे जीव तरता है।

एकीमावस्तोत्रमें जिनेन्द्रकी भक्ति-गङ्गाका बड़ा मनोहर चित्रण किया है। नयरूप हिमालयसे यह गङ्गा उदित हुई है और निर्वाण-सिन्धुमें मिल जाती है। वादिराज सूरि कहते हैं—

> "प्रत्युत्पन्ना नयद्विमगिरेरायता चामृताब्धेः या देव त्वत्पदकमलयोः संगता भक्तिगङ्गा।

चैतस्तस्यां मम रुचिवशादाण्ठतं क्षास्तितांहः
कल्माषं यद्भवित किमियं देव सन्देहभूमिः॥१६॥"
भूषरदासजी हिन्दी अनुवादमें इसे इस प्रकार स्पष्ट करते हैं—
"स्याद्वाद-गिरि उपज मोक्ष सागर कौं धाई।
तुम चरगाम्बुज परस भक्ति-गंगा सुखदाई॥
मो चित निर्मल थयो न्होन रुचि पूरव तामैं।
सब वह हो न मळीन कौन जिन संशय यामैं ?"

भनअप महाकवि अपने विषापहारस्तोत्रमें युक्तिपूर्वक यह बात बताते हैं कि परिप्रहरिहत जिनेन्द्रकी आराधनासे जो महान फल प्राप्त होता है, वह धनपति कुबेरसे भी नहीं मिलता है। जलरिहत शैलराजसे ही विशाल नदियौँ प्रवाहित होती हैं। जलराशि समुद्रसे कभी भी कोई नदी नहीं निकलती। कविवर कहते हैं—

"तुङ्गात्फलं यत्तद् कञ्चनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादेः । निरम्भसोऽप्युष्चतमादिवादेनैंकापि निर्याति धनी पयोधेः ॥ १४ ॥" इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

'उच्च प्रकृति तुम नाथ संग किंचित् न धरन तैं। जो प्रापति तुम थकी नांहि सो धनेसुरन तैं॥ उच्च प्रकृति जल दिना भूमिधर धुनी प्रकासै। जलधि नीर तैं भर्थो नदी ना एक निकासै॥ १६॥"

महाकिव कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान्की महत्ता स्वतःसिद्ध है, अन्य देवोंके दोषी कहे जानेसे उनमें पूज्यत्व नहीं आता। सागरकी विशालता स्वाभाविक है। सरोवरकी लघुताके कारण सागर महान् नहीं बनता। कितना भन्य तर्क है! वास्तविक बात भी है, एकमें दोष होनेसे दूसरेमें निर्दोषत्व किस प्रकार प्रतिष्ठित किया जा सकता है ? कविकी वाणी कितनी रसवती है— े

"स नीरजा स्यादपरोघवान् वा तदोषकं त्येंव न ते गुणित्वम् । स्वतोऽम्बुराशेर्माद्दमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य ॥"

—विषापहार ११।

किविवर बृन्दावन, मनरंगलाल, बख्तांवर, रामचन्द्र आदिने चौत्रीक्ष तीर्थक्करोंकी पूजा द्वारा पवित्र मिक्तका प्रदर्शन किया है। भगवान् चंद्रप्रम अध्यम तीर्थक्करको वैराग्य प्राप्त हुआ है। वे अब मुनिपद स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें मुनि अवस्थामें चन्द्रपुरीमें महाराज चंद्रदचने दुग्धका आहार कराया था। मगवान् स्कटिककी शिलापर विराजमान हो तपोवनमें श्रेष्ठ ध्यानमें निमग्न हो गये थे। भगवान्का शरीर समन्तमद्राचार्यने 'चन्द्रमरीचिगौरम्' कहा है। इस ग्रुश्रताको सूचित करनेवाली साधन सामग्रीने किव बृन्दावनजीको कितनी मनाहर कस्पना-की प्रेरणा प्रदान की, यह सद्द्रदय भक्तजन विचार सकते हैं। किव कहते हैं—

"लिख कारण ह्वै जगतें उदास । चिन्त्यो अनुप्रक्षा सुख निवास ॥॥॥ तित लौकान्तिक बोध्यो नियोग । हिर शिविका रूजि धरियो अमोग । तापैं तुम चिद्र जिन चन्द्राय । ता ब्रिनकी शोभा को कहाय ॥४॥ जिन अंग सेत, दित चमर ढार । सित ब्रुष्ठ शीस गल गुलकहार । सित रतन जिद्दत भृषण विचिष्ठ । सित चन्द्र चरण चरचैं पविष्ठ ॥६॥

९ 'पापनान ना पुण्यतान सो देन बताने। तिराके औगुन कहै, नांडि तू गुणी कहाने। निज सुभानते अम्बुराशि निज महिमा पाने। स्तोक सरोतर कहे कहा उपमा बढ़ि जाने॥

सित तन-चुित नाकाभीश आप । सित शिविका कांधे धरि सुचाप ।
सित सुजस सुरेश नरेश सर्व । सित चितमें चिन्तत जात पर्व ॥ ॥
सित चन्द्रनगर ते निकसि नाथ । सित वनमें पहुँचे सकळ साथ ।
सित शिळाशिरोमिण स्वच्छ छुँछ । सित तप तित धारधो तुम जिनाह ॥ मा।
सित पयको पारण परम सार । सित चन्द्रदत्त दीनो उदार ।
सित करमें सो पय धार देत । मानो बांधत भव-सिन्धु सेत ॥ ६॥
मानों सुपुण्य धारा प्रतच्छ । तित अचरज पन सुर किय ततच्छ ।
फिर जाय गद्दन सित तप करन्त । सित केवळ ज्योति जग्यो अनन्त ॥ १०॥ व

भगवान् शान्तिनाय का स्तवतः करते हुए कविकुळचूडामणि स्वामी समन्तभद्र शान्तिका लाभ करा शान्तिके नाथ बननेका मार्ग बताते हैं—

"स्वदोषशान्त्या विहितात्मशान्त्रिः शान्तेविधाता शरणं गतानाम् । भूयाद् भवक्त्रेशमयोपशान्त्यै शान्तिजिनो मे भगवान् शरण्यः॥"

—बु॰ स्वयंभू ८०।

"वे शान्तिनाथ भगवान् मेरे लिए शरण हैं, जिनने अपनी आत्मामें विद्यमान दोषोंका ध्वंस करके आत्म-शान्ति प्राप्त की है, जो शरणमें आने वाले जीवोंको शान्ति प्रदान करते हैं। वे शान्तिनाथ भगवान् संसारके संकट तथा भीतिकी उपशान्ति करें।"

कितनी सुन्दर बात आचार्य महाराजने बताई है, कि यथार्थ शान्ति-की उद्भृति आत्मनिर्मलता द्वारा प्राप्तव्य है। वह शान्ति बाहरी वस्तु नहीं है। प्रकाण्ड तार्किक होते हुए भी स्वामी समन्तभद्रकी कवितामें मधुरता तथा सरसताका अपूर्व सम्मिश्रण पाया जाता है। महाकवि हरिचन्द्र अपने धर्मशर्माम्युद्यमें कहते हैं— "वाणी भवेत् कस्यचिदेव पुण्यैः शब्दार्थसन्दर्भविशेषगर्भा । इन्दुं विनाऽन्यस्य न दृश्यते युत् तमोधनाना च सुधाधनी च ॥" १,१६

शब्द तथा भावकी रचनाविशेषसे समन्वित वाणी पुण्योदयसे किसी विरले भाग्यशाली पुण्यात्माको प्राप्त होती है। अन्वेरेको दूर करने वाली तथा अमृतके निर्शरसे समन्वित (श्वीतल तथा श्रान्ति प्रदान करने वाली) ज्योति चंद्रके सिवाय अन्यत्र नहीं पाई जाती।

भगवान् महावीरकी तर्कशैलीसे अभिवन्दना करते हुए स्वामी समन्तभद्र कहते हैं—'भगवन् । आपके शासनके प्रति तीव विद्वेष भाव धारण करने वाला भी यदि विचारक हृष्टि तथा मध्यस्य भाव संपन्न हो आपके शासनकी परीक्षा करे, तो उसके एकान्त पक्ष-अभिनिवेशस्प सींग खण्डित हो जावेंगे अर्थात् वह एकामा पक्षका अभिमान छोड़ेगा और वह अभद्र (मिथ्यात्वी) होते हुए भी आपके शासनका श्रद्धाञ्च हो समन्तभद्र (सम्यग्हिष्ट ) हो जायगा । अभद्र भी समन्तभद्र होगां यदि वह समहिष्ट तथा उपपित चक्षु-विचारक हिष्ट संपन्न हुआ। कितने युक्ति, प्राण् तथा सत्यसमर्थित शब्द हैं।

"काम द्विषञ्च पुपपत्तिचक्षुः समीक्षतां ते समदृष्टिरिष्टम् । त्वयि श्रुवं खण्डितमानश्चगो अवस्यभद्गोऽपि समन्तभद्गः॥"

🕡 🥦 🥍 🚤 युक्त्यनुशासन ६३ ।

'प्रचेतस' नामक दिगम्बर मुनिराजकी महिमाको महाकवि हरिचम्द्र कितनी विरुक्षण एवं विचक्षण-प्रिय पहितसे प्रकाशित करते हुए कहते हैं—

> "युष्मत्यद्वप्रयोगेण पुरुषः स्याधदुत्तमः। प्रथीयं सर्वथा नाथ स्थाणस्याप्यगोचरः॥"

क्षा के कि कि का का का का का कि कि कि का का का का का का का का कि है, अह त

युष्मत्—'पद'—आपके षरणारिवन्दके प्रसादसे 'पुरुष उत्तम' हो बाता है। युष्मत् 'पदके' प्रयोगसे 'उत्तम पुरुष' बनानेकी विशेषता आपमें है। यह बात व्याकरण शास्त्रकी परिधिके भी बाह्य है। व्याकरण शास्त्र तो 'युष्मत् पदके' प्रयोगसे मध्यम पुरुषको बताता है। यहाँ कविने 'युष्मत् पद' और 'पुरुषः स्थाद्यदुत्तमः' शब्दों द्वारा रचनामें एक नवीन जीवन डाल दिया।

प्रायः सभी विद्वान् विषाताको इसिलए उलहना देते हैं, िक उसने खलराजके निर्माण करनेकी अन्न-चेष्टा क्यों की ? महाकवि हरिच द विधाताके अपनादको अपनी कस्पना-चातुरी द्वारा निवारण करते हैं। वे कहते हैं िक विधाताको विशेष प्रयत्न द्वारा खल जगत्का निर्माण करना पढ़ा। इससे सत्पुरुषों का महान् उपकार हुआ। बताओ सूर्यकी मिहमा अन्धकारके अभावमें और मिणकी विशेषता काँचके असद्भावमें क्या प्रकाशित होती ? किन कहते हैं—

''ललं विधाना सजता प्रयत्नात् , किं सज्जनस्योपकृतं न तेन । ऋते तमांति द्युमणिर्मणिर्वा, विना न काचैः स्वगुणं ध्यनक्ति ॥''

—घ० श० १।२२

दुनिया कहती है 'खलका' कोई उपयोग नहीं होता, किन्तु महाकवि 'खल' शब्दके विशिष्ट अर्थ पर हिष्ट डालते हुए उसे महोपयोगी कहते हैं—

"बहो सलस्यापि महोपयोगः स्नेहदुहो यत्परिशीलनेन । माकर्णमापूरितमाभमेताः क्षीरं क्षरन्त्यक्षतमेव गावः॥"

—**ঘ**০ হা০ **१, २**६

आश्चर्य है, खलका (खलीका) महान् उपयोग होता है। खल स्लोह-द्रोही-प्रेम रहित (खली स्लोह-तैल रहित होती) होता है। इस

खल-(खली) का प्रसाद है, जो गाएँ पूर्णपात्र पर्यन्त लगातार क्षीररस प्रदान करती हैं। कांबने 'खलमें' दुर्जनके सिवाय खलीका अर्थ सोचकर कितनी संत्य और सुन्दर बात रच डाली। इस प्रकारका विचित्र जादू हरिचन्द्रकी रचनामें पद पदपर परिहर्यमान होता है।

तार्किक पुरुष जब काव्य-निर्माणमें प्रवृत्ति करते हैं तब किन्हीं विरलोंको मनोहारिणी, स्निग्ध रचना करनेका सौभाग्य होता है। स्वामी समन्तभद्रसहरा दार्शनिकता, तार्किकता और कवित्वका मनोहर सम्मिश्रण बड़े पुण्यसे प्राप्त होता है। आचार्य सोमदेवने जीवनभर तर्कशास्त्रका अभ्यास किया और पश्चात् यशस्तिलकचम्पू-जैसी श्रेष्ठ रचना प्रारम्भ की, तब यह शंका हुई कि भला शुष्क ताकिक क्या काव्य बनाएगा ? इसके समाधानमें सामदेव सूरि लिखते हैं—

मैंने जीवनभर अपनी बुद्धिरूपी कामधेनुको शुष्क तर्करूप तृण खिलाया है। सत्पुरुषोंके पुण्यसे उससे यह स्विरूप दुग्धकी उद्भूति हुई है।

इस बुद्धिरूप कामधेनुने यशस्तिलकचम्पू नामक विश्ववन्दनीय अनुपम रचना सोमदेव जैसे तार्किकसे प्राप्त करा दी।

तार्किक प्रभाचन्द्रकी कल्पनामें भी जीवन है। दुष्टोंके उपद्रवसे सत्पुरुषोंकी कृतिपर सदा पानी फिर जाया करता है। अतः कहीं सज्जन लोग अपने पुण्यकार्यसे विरत न हो जानें इससे प्रभाचन्द्र प्रेरणा करते हुए कहते हैं—ज्ञानवान् पुरुष दुर्जनोंके धिरावके कारण उद्विग्न होकर अपने आरब्धकार्यको नहीं छोड़ देते हैं, किन्तु वे उस दुर्जनसे स्पर्धा

करते हैं। चंद्र सदा कमलके विकासको दूर कर उसे मुकुलित किया करता है, किन्तु इसका सूर्य पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता; वह पुनः पुनः प्रतिदिन पद्म-विकासनकार्यको किया करता है। कितनी सुन्दर शैली से सत्पुक्षोंको साइस प्रदान करते हुए सन्मार्गमें लगे रहनेकी प्रेरणा की है—

> "त्यजित न विद्धानः कार्यमुद्धिज्य धीमान् । खल्जनपरिवृत्तेः स्पर्धते किन्तु तेन ॥ किमु न वितनुतेऽकैः पद्मबोधं प्रबुद्धः । तद्पहृतिविधायी शीतरिहमर्यदीह ॥"

> > —प्रमेयक० पृ०२ ।

सुभाषित एवं उज्ज्वल शिक्षाओं की दिशामें जैनवाङ्मयसे भी बहुमूल्य सामग्री प्राप्त होती है। अन्नज्वसमणि कान्य ग्रंथमें प्रत्येक पद्य सुन्दर स्किसे अलंकत है। ग्रन्थकारकी कुछ शिक्षाएँ बहुत उपयोगी हैं। वे कहते हैं—

"विपद्स्तु प्रतीकारो निर्भयत्वं न शोकिता।" ३, १७।

— विपित्तको दूर करनेका उपाय निर्भीकता है; शोक करना नहीं । कोई कोई व्यक्ति वस्तुष्वंसकर्ता की शक्ति और बुद्धिकी प्रशंसा करते हैं, और निर्माताको अस्पश्रेय प्रदान करते हैं, उनके भ्रमका निवारण करते हुए कवि कहते हैं—

"न हि शक्यं पदार्थानां भावनं च विनाशवत्।" २, ४६।
— वस्तुको नष्ट कर देना कार्यको बिगाइ देना जैसा सरल है, बैसा
उस कार्यको बनाना सरल नहीं है।

संवार-समुद्रमें विपत्तिरूपी मगरादि विद्यमान हैं। उस समुद्रमें

門のおせい 動物の動物をする

गोता लगानेवाला मृत्युके मुखमें प्रवेश करता है। समुद्रके तीर पर ही रहनेवालोंकी भलाई है। कवि कहते हैं—

"तीरस्याः खलु जीवन्ति, न हि रागाब्धिगाहिनः।" द, १।

यहाँ तटस्यवृत्तिको कल्याणकारी बताया है। नम्रता तथा सौजन्यका प्रदर्शन सत्पुरुषोंके हृदयपर ही प्रभाव डालता है, दुष्ट व्यक्ति तो नम्रताको दुर्बलताका प्रतीक समझ और अधिक अभिमानको धारण करता है—

"सतां हि नम्रता शान्त्ये खलानां दर्पकारणम्।" ४, १२।
गरीबीके कारण कीर्तियोग्य भी गुण प्रकाशमें नहीं आते। अकिचन
की विद्या भी उचितरूपमें शोभित नहीं हो पाती।

"रिकस्य हिन जागर्ति कीर्तनीयोऽस्त्रिको गुगः।
हन्त किं तेन विद्यापि विद्यमाना न शोभते।।" ३,७।
—साधारणतया मनोवृत्ति अकृत्य की ओर ह्यकती है, यदि खोटी शिक्षा
और मिल जाय, तो फिर क्या कहना है—

"प्रकृत्या स्यादकृत्ये धीर्दुःशिक्षायां तु किं पुनः॥" ३, ४०।

ईर्घ्या, मात्सर्यके द्वारा अवर्णनीय क्षति होती है। भारतवर्षके अघः-पातमें शासकोंका पारस्परिक मात्सर्यभाव विशेष कारण रहा है। कविवर कहते हैं—

"मात्सर्यात् किं न नज्यति।" ४, १७।

शिष्ट जन परस्पर सम्मिछनके अवसरपर पारस्परिक कुशळताकी चर्चा करते हैं। इस सम्बन्धमें सूधरदासजी कहते हैं—

> "जोई दिन कटै सोई बाव मैं अवश्य घटै, बुँद बूँद रोते जैसे खंजुली की जल है।

देह नित छीन होत, नैन तेजहीन होत,
जोवन मलीन होत, छीन होत बल है।।
आवै जरा नेरी, तकै अंतक-अहेरी आवै,
परभौ नजीक जात नरभौ विफल है।
मिलकै मिलापी जन पूछत हैं कुशल मेरी,
ऐसी दशा माहीं मिल ! काहे की कुशल है?"

-- जैनशतक ३७।

धनादिका लाभ होनेपर अपने स्वास्थ्य आदिकी उपेक्षा करते हुए लोग आर्नान्दत होते हैं; कुशल-क्षेम समझते हैं। जीवन्धरचम्प्रमें हरिकन्द्र किन कहते हैं—असि कृषि शिल्पनाणिष्य आदि षट् कर्मों के द्वारा सच्ची कुशलता-क्षेम वृत्ति नहीं मिलती है। उसके द्वारा अनेक प्रकारकी लालसा-लता विस्तृत होती है। सच्ची कुशलता निर्वाणमें है। आत्मस्वरूप अनन्त आनन्दमें कुशलता है। वह आत्माके ही द्वारा साध्य है।

कितना भावपूर्ण पद्य है-

"कुशलं न हि कर्मषद्कजातं विविधाशा-त्रतति-प्ररोहकन्दम् । अपवर्गजमाः मसाध्यमाटुः कुशलं सौक्यमनन्तमाः सरूपम्॥"

सोमदेवस्रि बुढ़ापेके कारण घवल हुए केशोंके विषयमें बताते हैं— 'ये केश तुम्हें तपश्चर्याका पाठ पढ़ाने आये हैं। ये मुक्तिलक्ष्मीके दर्शनके सरोखेके मार्गतुल्य हैं। चतुर्य पुरुषार्य (मोक्ष) रूपी वृक्षके अंकुर समान हैं। परमकल्याणरूप निर्वाणके आनन्दरसके आगमनद्योतकः अमदूत हैं।' आचार्यने इन केशोंमें कितनी विलक्षण तथा पवित्र कल्पना की है और शिक्षा भी दी है— "मुक्तिश्चियः प्रग्रयवीश्चग्रजालमार्गाः । पुंसां चतुर्थपुरुषार्थतरुप्तरोहाः ॥ निःश्चेयसामृतरसागमनाप्रदृताः । ग्रुक्लाः कचा नतु तपश्चरणोपदेशाः ॥"

-- यशस्ति० २, १०४, पृ० २५५।

लोकविद्या अथवा व्यवहारकुशलताके बारेमें वे कहते हैं —
"लोकव्यवहारको हि सर्वकोऽन्यस्तु प्राक्तोऽप्यवज्ञायते एव।" ६४, १८४
लोकव्यवहारका ज्ञाता सर्वज्ञ सहग्र माना जाता है। अन्य व्यक्ति
महान ज्ञानी होते दुए भी तिरस्कृत होता है।

आचार्य कहते हैं-

"उत्तापकः व हि सर्वकार्येषु सिद्धीनां प्रथमोऽन्तरायः ॥" संपूर्ण कार्योकी सफलतामें आद्य विष्न है शान्तताका अभाव, अर्थात् मिजाजका गरम हो जाना ।

संसारमें शत्रुओं की वृद्धि करने की औषि अन्यकी निन्दा करना है—
"न परपरिवादात्परं सर्वविद्धेषणभेषजमस्ति ॥" १२, १७७
वाणीकी कठोरता शस्त्रप्रहारसे भी अधिक भीषण होती है। कहते हैं—
"वाक्ष्राहृष्य शस्त्रपाताद्पि विशिष्यते।" २७, १७६

प्रिय वाणीवाला मयूर जैसे सर्पों का उच्छेद करता है, उसी प्रकार मधुरभाषी नरेश शत्रुका विनाश करता है।

"प्रियंवदः शिखीव द्विषत्सर्पानुच्छादयति॥" १२८, १४४

शस्त्रोपजीवियोंके विषयमें आचार्य कहते हैं— "शस्त्रोपजीविनां कलहमन्तरेख मक्तमपि अक्तं न जीर्वेति ॥" १०३, १३७ शलद्वारा जीविका करनेवालोंका कलहके बिना खाया हुआ अन्न तक हजम नहीं होता है।

''चिकित्सागम इव दोष-विश्वद्धिहेतुर्दण्डः।'' १, १०२

जैसे वैद्यकशास्त्र शरीरके विकारोंको दूर करता है, उसी प्रकार दण्ड द्वारा दोषोंका भी अभाव होता है। भगविज्जनसेन भी कहते हैं—

"दण्डभीत्या हि लोकोयमपर्थं नानुधावति । युक्तदण्डकरस्तस्मात् पार्थिवः पृथिवीं जयेत् ॥"

महापुराण १६, २५३।

यह दण्डका ही भय है, जो लोग अमार्गमें नहीं जाते। इससे उचित दण्ड व्यवस्था करने वाला नरेश पृथ्वीपर विजय प्राप्त करे।

युगके आदिमें क्षत्रिय वर्णकी व्यवस्था करते समय भगवान् ऋषभदेव ने दण्डघारी नरेशोंकी अनुमोदना की, कारण इसके ही अधीनोंके विषयमें योग और क्षेमका अनुचितन है।

> ''ततो दण्डधरानेतान् अनुमेने नृपान् प्रभुः। तदायत्तं हि लोकस्य योगक्षेमानुचिन्तनम्॥'

> > —महापु० १६, २५५।

आचार्य सोमदेवका कथन है-

"ग्रंपराधकारिषु अशमः यतीनां भूषणं न महीपतीनाम्॥"

—नी० वा० ३७, पृ**०** ७८ ।

अपराधी व्यक्तियोंके प्रति शान्त व्यवहार साधुओंके लिए अलकार रूप है, नरेशोंके लिए नहीं । शासन-व्यवस्थाके लिए अपराधीको उचित दण्ड देना चाहिये । महाराज पृथ्वीराजने मुहम्मदगोरीको पुनः पुनः छोड़नेमें भूळ,की। यह सूत्र बताता है कि यतिका धर्म भूपितने स्वीकार करके जो अकर्तव्यतत्परता दिखाई, उससे पृथ्वीराजको दुर्दिन दिखे और देशकी संस्कृतिको अभिभूत होनेका अवसर आया।

ा राजद्रोहियों अथवा दुष्टोंका तनिक भी विश्वास नहीं करना भाहिये। कारण—

"श्रीनिरिव स्वाश्रयमेव दहन्ति दुर्जनाः।"

—नी० वा०।

आचार्य कितने महत्त्वकी शिक्षा देते हैं—
"न महताप्युपकारे ण चित्तस्य तथानुरागो यथा विरागो भवत्यल्पेनाप्यपकारे ण"

महान् उपकार करनेसे चित्तमें उतना अनुराग नहीं होता, जितना विराग अल्प भी अपकार या क्षति पहुँचनेसे होता है। सोमदेव स्रिका कथन है कि प्राणघातकी अपेक्षा कीर्तिका छोप करना अधिक दोषपूर्ण है—

"यहोवधः प्राणिवधाद् गरीयान्।"

—यशस्तिलक ।

भगविज्ञनसेन बाहुबिल स्वामीके द्वारा युद्धमें तत्पर भरतेश्वरके दूतसे युद्धके लिए अपनी उत्कण्ठा व्यक्त करते हुए कहते हैं—

"कलेवरमिदं त्याज्यम् श्वर्जनीयं यशोधनम्। जयश्रीविजये रुभ्या नाल्पोदको रणोत्सवः॥"

--- महापु॰ पर्व ३५, १४४।

यह शरीर तो त्याज्य है। यदि मृत्यु होती है तो कोई भयकी बात नहीं है, यशोधनकी प्राप्ति तो होगी। यदि विजय हुई, तो जयश्री प्राप्त होगी। इस प्रकार यह रणोत्सव महान् परिणामवाला है।

स्वाधीनताके विषयमें वादी असिंहस्रिका कथन चिरस्मणीय है-

"जीवितात्तु पराधीनात् , जीवानां मरणं वरम्।"१

−क्षत्रच्∘ १,४०।

पांडित्यप्रदर्शनके क्षेत्रमें भी जैन ग्रन्थकारोंने अपूर्व कार्य किया है।
महाकवि धनंजयकी राघवपांडवीय-द्विसंघान अनुपम पाण्डित्यपूर्ण कृति है।
प्रत्येक रलोक में दिल्लार्थके बलपर रामायण और महाभारतकी कथा वर्णित की गई है। रचना अत्यन्त मधुर, सरस तथा कवित्वपूर्ण है। सतसंघान काव्यमें भगवान ऋषभदेव, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्वनाथ, महावीर, राम तथा कृष्ण इन ७ महापुर्क्षोंका चरित्र निबद्ध है। प्रत्येक रलोकके सात सात अर्थ पाये जाते हैं। इसी प्रकार २४ तीर्थकरोंके चरित्रयुक्त चतुर्विश्वतिसंघान नामका काव्य है। स्वामी समन्त्रमङ्गके स्तोत्रकाव्य जिनशतक एकाक्षरी द्वपक्षरी आदि चित्रालकारभूषित अपूर्व रचना है जो रचनाकारके भाषापर अप्रतिम अधिकारको स्वाच्य करता है। एक जैन आचार्यने चित्रालकारका उदाहरण देते हुए एक पद्य बनाया है, जिसका मर्म बड़े बड़े पांडित्यके अभिमानी अवतक न जान सके। वह पद्य यह है—

"कास्त्र गो घ ङ्चच्छौ जो काटाउडक्र शतु। थाद्घन्य पफ व भामायाराळाव शाष्ट्र सः॥"

भागचंद, दौलतराम, भूधरदास, द्यानतराय आदि कवियोंने अपने भक्ति तथा रसपूर्ण भजनोंके द्वारा ऐसी सुन्दर स मग्री दी है, कि एक ही पद्यके पद्नेसे साधककी आत्मा आनंदित हो उठती है। इस अवसर-पर हमें भूधरदासजीका भजन स्मरण आता है, जिसमें कविजीवनकी चरखेसे तुलना की है। कितना मार्मिक भजन है यह—

१ लोके पराधीनं जीनितं विनिन्दितम्। निजवलविभवसमार्जितमृगेन्द्रपदसंभावितस्य मृगेन्द्रस्येत स्ततंत्रजीवनमविनिन्दितमभिवन्दितमनवधमतिष्ठामिति। — जी० च० का०।

## पुष्यानुबन्धी वाङ्मय

( ? )

"चरला चलता नाहीं, चरला हुआ दुराना ॥टेक॥
पग-लूँटे ह्रय हालन लागे, उर मदरा खलराना ॥
छीदी हुई पांखदी पसली, फिरैं नहीं मनमाना ॥ १ ॥
रसना तकलीने बल खाया, सो अब कैसे खूटै ।
सबद-सूत सूधा नहिं निकसै, घड़ी घड़ी फल टूटै ॥ २ ॥
आयु-मालका नहीं भरोसा, अंग चलाचल सारे ।
रोग इलाज मरम्मत चाहै, वैद वार्ड्ड हारे ॥ ३ ॥
नया चरलला रंगा चंगा, सबका चित्त चुरावै ।
पलटा वरन गए गुन अगले, अब देखें नहिं भावै ॥ ४ ॥
मौटा नाहीं कातकर भाई, कर अपना सुरसेरा ।
अन्त आगमें ईंधन होगा, 'भुधर' समक सबेरा ॥ ४ ॥

**x x x** 

आत्माको सवार मानकर उसे सावधान करते हुए कहते हैं, श्रारीर-रूपी घोड़ा बड़ा दुष्ट है, इसे सम्हलकर रखो, अन्यथा यह धोखा देगा। विनय विजयजी कहते हैं—

( ? )

"घोरा झूठा है रें, मत भूलै श्रसवारा। तोहि मुधा ये लागते प्यारा, श्रन्त होयगा न्यारा॥ घोरा झूठा०॥ चरें चीज़ श्ररु ढरें केंद्रसीं, ऊबट चले श्रटारा। जीन कसे तब सोया चाहै, खानेकीं होशियारा॥ २॥ खूब खजाना खरच खिलाश्रो, द्यो सब न्यामत चारा। श्रसवारों का श्रवसर शावै। गिल्या होय गाँवारा॥ ३॥ श्रितु ताता छितु प्यासा होवे। सेव करावन हारा। दौर दूर जंगलमें डारें, झूरें घनी विचारा॥ ४॥ करहु चौकड़ा चातुर चौकस, हो चाबुक दो चारा। इस घोरेको 'विनय' सिखावो, ज्यौं पावो भव पारा॥ ४॥

× × ×

बनारसीदासजी इस पदमें कितने पवित्र भावोंको प्रगट करते हैं-

( ३ )

"दुविधा कव जैंहै या मन की। दु०॥
कव निजनाथ निरंजन सुमिरों, तज सेवा जन जन की। दु०॥१॥
कव रुचि सों पीने हगचातक, बूँद अखय पद घन की।
कव शुभ ध्यान धरों समता गहि, करूं न ममता तनकी॥२॥
कव घट अन्तर रहे निरन्तर, दिइता सुगुरु वचनकी।
कव सुख छहीं भेद परमारथ, मिटै धारना धनकी॥३॥
कव घर खाँहि होतु एकाकी, छिये ठाठसा बनकी।
ऐसी दशा होय कव मेरी, हीं बिट बिट वा छनकी॥४॥

× × ×

अजर-अमर-पदकी दृृदयसे आकाक्षा करने वाला साधक यही प्राणपूर्ण चिंतन करता है, कि अब मेरी अविद्या दूर हो गई। जिन-शासनके प्रसादसे सम्यक्ज्ञानज्याति प्राप्त हो गई। अब मैंने अपने अनंत-शक्ति, ज्ञान तथा आनन्दके अक्षय मंडाररूप आत्मतत्त्वको पहचान लिया, अतः शरीरके नष्ट होते हुए भी मैं अमर ही रहूँगा। कितना उद्योधक तथा शान्तिप्रद यह पद्य है—

( 8 )

"अव हम अमर भए न मरेंगे।
या कारन मिथ्यात दियो तज, नयों कर देह धरेंगे॥ टेक ॥
रागद्वेष जग बन्ध करत हैं, इनको नाश करेंगे।
मरधौ अनन्त काल तें प्राची, सो हम काल हरेंगे॥ १॥
देह विनासी हों अविनासी, अपनी गति पकरेंगे।
नासी नासी हम थिरवासी, चोले हो निस्तरेंगे॥ २॥
मरधो अनन्तवार बिन सममौ, अब दु:ल-सुख विसरेंगे।
'आनन्दधन' 'जिन' ये दो अक्षर, नहिं सुमरे सो मरेंगे॥॥॥"

इस प्रकार जैनवाङ्मयका परिशीलन और मनन करने पर अत्यन्त दीप्तिमान् तत्त्व-रूप निषियोंकी प्राप्ति होगी। तार्किक अकलंक जैन-वाङ्मयरूप समुद्रको ही विश्वके रत्नोंका आकर मानते हैं। आज अज्ञान, पक्षपात, प्रमाद आदिके कारण विश्व इन रत्नोंके प्रकाशसे वंचित रहा। आशा है कि अब सुज्ञजन सद्विचारोंकी खानि जैनवाङ्मयका स्वाध्याय करेंगे। आत्मसाधनाकी अगाध सामग्री जैनशास्त्रोंमें विद्यमान है। इस वाङ्मयका सम्यक् अनुशीलन करनेवाले भगवती भारतीकी सदा अभिवंदना करते हुए हृदयसे कहेंगे—

"तिलोयहि मंडण धम्मह खाणि। सया पणमामि जिणिदहवाणि॥"

श्रह मजन गांधीजीको भजनाविकों भी संग्रहीत किया गया है।
 २४

## विश्वममस्याएँ और जैनधर्म

आज यन्त्रवाद (Industrial Revolution) के फलस्वरूप विश्वमें अनेक अघटित घटनाओं और विचित्र परिधितियोंका उदय हुआ है। उसके कारण उत्पन्न हुई विपत्तियोंसे व्यथित अन्तकःण विश्व-शान्ति तथा अभिवृद्धि निमित्त धर्मका द्वार खटखटाता है और कहता है कि हमें उच्च तत्त्वज्ञान और गंभीर अनुभवपूर्ण दाशिक चिन्तनाओं वाले धर्मको अमा उतनी जरूरत नहीं है, ितनी उस विद्याकी, जो कलह, विद्वेष, अशान्ति, उत्नीइन आदि विपात्तयोंसे बचाकर कल्याणका मार्ग बतावे। जा धर्म मदुमरुमारीकी विद्याहरू वृद्धिके आधारपर अपनी महत्ता और प्रचारका गौरवका कारण वताते हैं, उनके आराधकोंकी बहुसख्या हाते हुए भी अञ्चान्तिका दौरदौरा देख विचारक व्यक्त उन धर्मीत प्रकाश पानेकी कामना करता है, जिसकी आधारशिला प्रेम और शान्ति रही है, और जिसकी वृद्धके युगम दुनियाका चरित्र सुवणाक्षरीमें लिखन लायक रहा है। एसे जिज्ञासु विश्वकी वर्तमान समस्याओं के बारेमें जैनशासनसे प्रकाश प्राप्त करना चाहते हैं। अतः आवश्यक है कि इस सम्बन्धमें जैन तीर्थङ्करोंका उज्ज्वल अनुभव तथा शिक्षण प्रकाशमें लाया जाय।

धर्म सर्वाङ्गाण अन्यदय तथा शान्तिका विश्वास प्रदान करता है, अतः मानना होगा, कि प्रस्तुत समस्याओं की गुत्थी सुलझानेकी सामर्थ्य धर्ममें अवश्य विद्यमान है। इतिहास इस बातका प्रमाणित करता है, कि चन्द्रगुप्त मौर्यसदृश जैन-नरेशों के शासनमें प्रजाका जीवन पवित्र । या। वह पापसे अलित-प्राय रहती थी। वह समृद्धिके शिखरपर समासीन थी। वर्तमान युगमें भी इस वैज्ञानिक धर्मके प्रकाशमें जो लोग अपनी जीवन-चर्या व्यतीत करते हैं, वे अन्य समाजोंकी अपेक्षा अधिक समृद्ध, सुखी तथा समुन्नत हैं। यह बात भारत सरकारका रेकार्ड बतायगा, जिसके आधारपर एक उत्तरदायी सरकारी कर्मचारीने कहा था कि—''फौजदारीका अपराध करनेवालोंमें जैनियोंकी संख्या प्रायः शून्य है।'

आज लोगी तथा राष्ट्रींका झकाव स्वार्थपोषणकी ओर एकान्ततया हो गया है। 'समर्थको ही जीनेका अधिकार हे, दुर्बलोंको मृत्यकी गोदमें सटाके लिए सो जाना चाहिए', यह है इस युगकी आवाज़। इसे ध्यानमें रखते हुए शक्ति तथा प्रभाव सम्पादनके लिए उचित-अनुचित, कर्तव्य-अकर्तव्यका तनिक भी विवेक बिना किए बल या छलके द्वारा राष्ट्र कथित उन्नतिकी दौड़के लिए तैयारी करते हैं। हम ही सबसे आगे रहें, दूसरे चाहे जहाँ जावें, इस प्रतिस्पर्धा ( नहीं नहीं, ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि) के कारण उच सिद्धान्तों की वे उसी प्रकार घोषणा करते है, जैसे पंचतंत्रका वृद्ध व्याघ अपनेको बड़ा भारी अहिंसावती बता प्रत्येक पथिकैसे कहता था, 'इदं सुवर्णकङ्कणं ग्रह्मताम'। जिस प्रकार एक गरीन ब्राह्मण न्याप्रके स्वरूपको भुला चक्करमें आ प्राणींसे हाथ घा बैठा था, वैसे ही उच सिद्धान्तींकी घोषणा करने वालोंके फन्देमें लोग फँस जाते हैं. और अकथनीय विपत्तियोंको उठाते हैं। आश्रितोंका शोषण, अपनी श्रेष्ठताका अहंकार, घूणा, तीत्र प्रतिहिंसाकी भावना आदि बातें आजके प्रगतिगामी या उन्नतिशील राष्ट्रोंके जीवनका आघार है। पारस्परिक सची सहानुभूति, सहयोग, सेवा आदि बार्ते प्रायः वाचनिक आस्वासनका विषय बन रही हैं। सर्वभक्षी भौतिकवादका अधिक

विकास होनेके कारण पहले तो इनकी आँखें विज्ञानके चमत्कारके आगे चकाचौंध युक्त-सी हो गई थीं, किन्तु एक नहीं, दो महायुद्धोंने विज्ञानका उन्नत मस्तक नीचा कर दिया। जिस बुद्धिवैभवपर पहले गर्व किया जाता था, आज वह लजाका कारण बन गई। अणुवम (atom bomb) नामकी वस्तु इस प्रगतिशील विज्ञानकी अद्भुत देन है, जिसने अल्पकालमें लाखों जापानियोंको स्वाहा कर दिया। लाखों बच्चे, स्त्री, असमर्थ पशु, पक्षी, जलचर आदि अमेरिकाकी राजकीय महत्त्वाकांक्षाकी, असमर्थ पशु, पक्षी, जलचर आदि अमेरिकाकी राजकीय महत्त्वाकांक्षाकी पुष्टिकी लालसानिमित्त क्षणभरमें अपना जीवन खो बैठे। कितना बहा अन्धेर है! कुछ जननायकोंके चित्तको संतुष्ट करनेके लिए अन्य देश, अथवा राष्ट्रके बच्चों, महिलाओं आदिके जीवनका कोई भी मूल्य नहीं है। वे क्षणमात्रमें मौतके घाट उतार दिए जाते हैं। यह इत्य अत्यन्त सम्योंके द्वारा संपादित किया जाता है!

सम्राट् अशोकने अपनी किल्ङ्किविजयमें जब लाखसे उत्तर मनुष्यों-की मृत्युका भीषण दृश्य देखा, तो उस चण्डाशोककी आत्मामें अनुकम्पा-का उदय हुआ। उस दिनसे उसने जगत् भरमें अहिंसा, प्रेम, सेवा आदि के उज्ज्वल भाव उत्पन्न करनेमें अपना और अपने विशाल साम्राज्यकी शक्तिका उपयोग किया; किन्तु आजकी कथा निराली है। होरेशिमा श्रीप-में विपुल जन-संहार होते हुए भी अमेरिकाकी ऑखोंका खून नहीं उत्तरा और न वहाँ पश्चात्तापका ही उदय हुआ। पश्चात्ताप हो भी क्यों, किसके लिए ? आत्मा है क्या चीज़ ? जबतक श्वास है, तब तक ही जीवन है। जो अपने रंग तथा राष्ट्रीयताके हैं, उनका ही जीवन मूल्यवान् है; दूसरों-का जीवन तो घासपातके समान है। यह तत्त्वज्ञान कहो, या इस नशेके कारण बड़े राष्ट्र मानवताके मूल तत्त्वोंका तिनक भी आदर करनेको तैयार नहीं होते। जहाँ तक विवाद (debate) का प्रसंग है, वे मानवता, करुणा, विश्वप्रेमकी ऐसी मोहक चर्चा करेंगे, और अपने कामोंमें इतनी नैतिकता दिखावेंगे, कि नीति-विज्ञानके आचार्य भी चिकत होंगे, किन्तु अवसर पड़ने पर उनका आचरण उनके असली रूपको प्रकट कर देता है। रामायणमें वर्णित बकराजने पम्पा सरोवरके समीप रामचन्द्रजी सदश महापुरुष्को अपने चिरत्रके बारेमें भ्रमाविष्ट कर दिया था, और वे उसे परम धार्मिक सोचने लगे थे। पीछे उनका भ्रम दूर हुआ था, इसी प्रकार आधिभौतिक विज्ञानके द्वारा जगत्की विचित्र अवस्था हुई है। महाकवि अकबरने बहुत ठीक कहा है—

"इल्मी तरिक्कयोंसे ज़बां तो चमक गई। केंकिन श्रमल हैं इनके फरेबो दगाके साथ॥"

प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो॰ एम॰ पीछाइनने बृटिश एसोसिएशनके समक्ष दिए गए अपने एक भाषणमें यह बात स्वीकार की है, कि यूरोपमें 'उन छोगोंका नेतृत्व है, जो हमें यह बात सिखछाते हैं, कि केवछ भौतिक पदार्थ ही सत्य हैं।' इन भौतिकवादियोंके द्वारा संचाछित धार्मिक संस्थाओंमें भी प्रायः कृत्रिमता, स्वार्थपोषण, स्ववर्गका श्रेष्ठत्व-स्थापन, कृटप्रवृत्ति आदि विकृतियोंका विशेष सद्भाव पाया जाता है। वे प्रायः अपने सहश कृत्रिम तथा कृटवृत्तिके धारकोंको उच्चताके आसन-पर समासीन करते हैं, किन्तु जिनसे यथार्थ प्रकाश प्राप्त होता है, उनको ये अन्धकारमें रखते हैं।

यन्त्रवादके विशेष प्रचारके कारण पहलेकी अपेक्षा वस्तुओंकी उत्पचि अधिक विपुल परिमाणमें हो गई है, किन्तु फिर भी इस समृद्धिके मध्य गरीबीका कष्ट (Poverty amid prosperity) बढ़ता ही जाता है। लाखों टन गेहूँ तथा अन्य बहुमूल्य खाद्य सामग्री अनेक देशोंमें इसलिए जला दी जाती है या नष्ट कर दी जाती है, कि बाजारका निर्घारित भाव नीचे न खिसकने पावे और उनके विशेष उद्देश्यमें बाधा न आवे। विदेशोंकी बात जाने दो, बङ्गाल सरकारने लाखों बंगालियोंको दानेके कण-कणके लिए तरसाते हुए हाल ही मृत्युकी मेंट हो जाने दिया, किन्तु संग्रहीत विपुल धान्यराशिका उपयोग नहीं होने दिया, भले ही हजारों मन धान्य सहकर नष्ट हो गया। आजकी राजनीतिकी चाल ही ऐसी विचित्र है, कि उसके आगे अपने स्वार्थ तथा मान (Prestige) पोषणके सिवाय अन्य नैतिक तत्त्वोंका कोई स्थान नहीं है। हजरत मसीहने जो यह बताया है, कि 'This world is a bridge, pass thou over it, but build not upon it!' 'यह जगत् एक पुलके सहश है। उसपर होकर तुम चले जाओ, इसपर मकान मत बाँघों — उसे विस्मृत करनेमें ही आजका यूरोप, अमेरिका अपनेको कृतार्थ मान रहा है। धनसंचय करना ही उसका एकमात्र कार्य है। यही उसका ईश्वर है, भगवान् है, परमात्मा है। धनके द्वारा शान्ति प्राप्त करना असम्भव है। महर्षि गुराभद्व कहते हैं—

"रे धनेन्धनसंभारं प्रक्षिप्याशाहुताशने। ज्वलन्तं मन्यते भ्रान्तः शान्तं संधुक्षणे क्षणे॥"

-आत्मानुशासन ८५।

'अरे भाई ! आशा-अग्निमें धनरूपी इन्धन डालकर जलनेके क्षण-में प्रदीत देखते हुए भ्रमवश तुम उसे शान्त हुआ समझते हो।'

भगवान् कुन्धुनाथने चक्रवर्तीके महान् साम्राज्यका परित्याग किया या, और वे विषय-सुखसे विमुख हुए थे। इस विषयमें स्वामी-समन्तभद्ग बड़ी महत्त्वपूर्ण बात बताते हैं—

"तृष्याचिषः परिदद्दन्ति न शान्तिरासा-मिष्टेन्द्रियार्थविभवैः परिवृद्धिरेव ।

#### ·स्थित्यैव कायपरितापहरो निमित्त-्मित्यात्मवान्विषयसौख्यपराङ्मुखोऽभृत्॥"

-बृ॰ स्वयम्भू॰ ८२।

'तृष्णाग्नि जीवोंको सदा जलाती है। इन्द्रियोंके प्रिय भोगोंके द्वारा भोगोंकी शान्ति न हो कर बृद्धि होती है । यह बात कुन्थुनाथ स्वामीने अनुभव द्वारा निश्चित की, तब उन्होंने शरीरके संतापका निवारण करनेके लिए विषय-सुर्खोंके प्रति उपेक्षावृत्ति अंगीकार की ; कारण वे आत्मवान् थे। आजका आत्मविहीन पश्चिम तथा उसके प्रभावमें पड़े हुए अन्य देश भोग और विषयोंकी आराधना करनेमें मग्न हैं. इस श पूर्तिके निमित्त उन्हें कोई भी पाप या अनर्थ करनेमें तनिक भी संकोच नहीं होता। अपने और अपनोंके आरामके लिए वे सारे संसारको भी दुःखके ज्वाला-मुखीमें भरम होते देखकर आनन्दित रह सकते हैं। वे यह नहीं साचते कि इस अन्धाराधनाका परिणाम कभो भी सुखद नहीं हुआ है। आत्माको संस्कृत बनाना (Soul Culture) उन्हें पसन्द नहीं है। उन्हें इसके लिए अवकाश नहीं है। स्व॰ रवीन्द्रनाथ ठाकुरने एक अमेरिकन से कहा था -- 'आप लोगों के पास अवकाश नहीं है। कदाचित् है भी, तो आप उसका उचित उपयोग करना नहीं जानते। अपने जीवनकी दौड़में तुम इस वातको सोचनेके लिए तनिक भी नहीं रुकते कि, तुम कहाँ और किस लिए जा रहे हो। इसका यह फल निकला, कि तुम्हारी

Vide James Bisset Pratt-India & its Faiths p. 473.

Rabindranath Tagore said to me, "You Americans have no leisure; or if you have, you know not how to use it. In the rush of your lives, you do not stop to consider, where you are rushing to, nor what is it all for. The result is that you have lost the vision of the Eternal."

उस सत्य-दर्शनकी शक्ति चली गई।"

कारकाईक जैसा विद्वान कहता है "Know thyself"—"अपनी आत्माको जानों "के स्थानमें अब यह बात सीखो "Know thy work and do it"-अपने कामको जानो और उसे पूरा करो। अध्यात्मवादी यह कभी नहीं कहता है कि अपने कर्तव्यपालनमें प्रमाद करो । उसका यह कथन अवश्य है, कि शरीरके साथ आत्माकी भी सुधि लेते रहो। स्वामी (आत्मा) की चिन्ता न कर सेवक (शरीर) की गुलामीमें ही अपनी शक्तिका व्यय करना उचित नहीं है। अधिक कार्यंव्यस्त व्यक्तिसे शान्त भावसे पूछो कि इस जबरदस्त दौड्धूपको कब तक करोगे ? शान्तिपूर्वक जीवन क्यों नहीं बिताते ? तो वह कहेगा, मुझे इसमें ही आनन्द मालूम पड़ता है। हाँ, यदि वह व्यक्ति अन्तःनिरीक्षण (Introspection) का अम्यास रखे, तो वह यह स्वीकार करेगा, कि कोल्हु के बैलके समान जीवन विवेकी मानवके लिए गौरवकी वस्तु नहीं कहा जा सकता। गत नवम्बर मासमें गान्धीजीने अमेरिकाको एक महत्त्वपूर्ण सन्देश दिया था;-- "वह ( अमेरिका ) धनको उसके सिंहासन या तख्तसे हटाकर ईश्वरके लिए थोड़ी जगह खाली करे।" गान्धीजीने यह भी कहा,—"मेरा ख़याल है कि अमेरिकाका भविष्य उजला है। लेकिन अगर वह धनकी ही पूजा करता रहा, तो उसका भविष्य काला है।" उनका यह वाक्य कितना सुन्दर है, ''लोग चाहे जो कहें, धन आखिर तक किसीका सगा नहीं रहा। वह हमेशा बेवफा (बेईमान) दोस्त साबित हुआ है"---( हरिजन-सेवक १०-११-४६, ६९९ )

विश्वशान्ति स्थापनके विषयमें गंभीर विचार करते हुए श्री वैरिस्टर चंपतरायजीने अपनी पुस्तक "The Change of Heart,

(P. 57) में लिखा है, कि वास्तविक शान्तिकी कामना करनेवाले जिनशासनभक्त तथा अन्य अल्प व्यक्ति हैं। शान्तिभक्क करनेवाले अपिरिमित संख्या वाले हैं। उनमेंसे एक वर्ग (१) उन धर्मान्धों (Fanatics) का है, जो सोचते हैं कि अपने रक्तपातपूर्ण कार्यों द्वारा अपने ईश्वरकी प्रसन्नताको प्राप्त करेंगे, और ईश्वरसे क्षमा भी प्राप्त कर लेंगे। उस ईश्वरसे बड़े-बड़े पुरस्कार पानेकी भी इन भक्तोंको आशा है। साम्प्रदायिक विद्वेष प्रज्वलित करनेवाले तथा अमानुष्पिक कर्त्यों द्वारा इस भूतलपर नारकीय दृश्य उपस्थित करनेवाले इन मजहबी दीवानोंके द्वारा विश्वमें यथार्थ ऐक्य तथा शान्तिका दर्शन दुर्लभ बन जाता है। इनके सिवाय दूसरा वर्ग (२) शिकारीकी भावना (Hunter's Spirit) के नशेमें चूर है। वे दूसरोंकी संपत्ति या भूमिरक्षणमें सहायता इसी आधारपर देते हैं, कि तुम यह स्वीकार करों कि बल ही सचा है (Might is right)। तुम उनको बलशाली स्वीकार करों। उनकी धारणा है कि संसारमें दुर्वल मनुष्योंका संहार करके ही वे योग्य बनते हैं।

शान्तिके उपासकोंकी संख्या या प्रभाव इतना अल्प है, कि वे आजके कूटनीतिज्ञोंके छल-प्रपंचके विरुद्ध कुछ भी महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते । धन और सत्ताके बलपर सत्यका द्धार प्रायः अवरुद्ध रहा करता है। वे सत्ताधीश शिकारीकी भावनावाले कहीं भी जाते हैं और दूसरोंकी दुर्बछताओंसे लाभ उटा प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, साम्राज्यवाद, साम्यवाद आदि मोहक सिद्धान्तोंके नामपर वड़-बड़े देशोंको इजम कर लेते हैं, जैसे व्याघ्र गायको स्वाहा कर देता है। ऐसी व्याघ्रवृत्तिवाले राष्ट्रों या उनके नेताओंके कारण विश्वशान्तिपरिषद् League of Nations प्रायः विनोदजनक ही रही। बड़े-बड़े सम्मेलन पवित्र उद्देशोंके

संरक्षण तथा बृहत् मानवजातिमें बन्धुत्व स्थापनार्थ किए जाते हैं, किन्तु शिकारी-भावना-समन्वित प्रमुख पुरुषोंके प्रभाववश अंधेके रस्सी बँटने और बकरी द्वारा बँटी रस्सीके चरे जाने जैसी समस्या हुआ करती है।

पिरचममें विज्ञानने ईश्वरके अस्तित्वको माननेमें अस्वीकृति व्यक्त की, जड़तत्वको ही सब कुछ बताया; इस शिक्षणके कारण धार्मिक द्वन्दोंकी तो समाप्ति हो गई, किन्तु पूर्वके देशोंने धार्मिक अत्याचारोंके कार्योंको अक्षुण्ण जारी रखा है। पश्चिममें धर्मान्धताके अत्त होनेका यह परिणाम नहीं हुआ, कि विशुद्ध धार्मिक हिण्टवाले सत्पुरुषोंका विकास हुआ हो। विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाने ऐसे अनाध्यात्मिक व्यक्तियोंकी नवीन सृष्टि की, जो अपना सानंद अस्तित्व तथा समृद्धिको चाहते हैं। इसमें बाधा आती हो, तो उसे निवारण करनेके लिए वे कितने भी मनुष्योंको यममन्दिरमें भेजनेको तैयार हैं। पशुओंको तो वे वेजबान होनेके कारण बेजान मानते हैं। वास्तव दृष्टिसे देखा जाय, तो आत्मतत्त्व अविनाशी है। इससे आदर्शकी रक्षा करते हुए मृत्युके सुखमें प्रवेश करना कोई बुरा नहीं है। सोमदेवसूरि कहते हैं—

"कण्ठगतैरपि प्रायौर्नाञ्चमं कर्मं समाचरणीयं कुशकमतिभिः॥"

—नी० वा० ३७, २०।

"उत्कृष्ट बुद्धिवाले व्यक्तियोंको कण्ठगत प्राण होनेपर भी निन्दनीय कार्य नहीं करना चाहिए।"

यह है भारतीय पवित्र आदर्श । जड़वादी प्राणरक्षाके नामपर जगत् भरके संहारको उद्यत होता है, तो आदर्शवादी आध्यात्मिक अपने श्येयकी रक्षार्थ जीवनका भी मोह नहीं करता है। मोगासक संसारको महर्षि कुन्दकुन्दकी चेतावनी ध्यानमें रखनी चाहिए। "एक्को करेदि पावं विसयिग्धिमत्तेग् तिव्वलोहेगा। क्रियितिरियेसु जीवो तस्स फलं भुजदे एक्को॥ १४॥" —बारहअणुवेक्खा।

"यह जीव, पौँच इंद्रियोंके विषयोंके अधीन हो तीव छालसापूर्वक पापोंको अकेला करता है और 'अकेला' ही उनका फल भोगता है।"

महाकवि वाल्मीकि अपने जीवनके पूर्व भागमें महान् छुटेरा डाक् था। एक बार उसकी दृष्टिमें उपरोक्त तत्त्व लाया गया, कि तुम्हारा डकैतीसे प्राप्त धन सब कुटुम्बी सानन्द उपभोग करते हैं, किन्तु वे इस पापमें भागीदार नहीं होंगे; फल तुम्हें ही अकेले भोगना पड़ेगा। बाल्मीकिने अपने कुटुम्बमें जाकर परीक्षण किया, तो उसे ज्ञात हुआ, कि पापका टॅंटवारा करनेको माल उड़ानेवाले कुटुम्बी लोग तैयार नहीं हैं। इसने डाक् वाल्मीकिके दृदय-चक्षु खोल दिए और उसने डाक्का जीवन छोड़कर ऐसी सुन्दर जिन्टगी बना ली, कि अबतक जगत् रामायणके रचिताके रूपमें उस महाकविको स्मरण करता है।

इस युगके साम्राज्यवादी, डिक्टेटर अथवा भिन्न-भिन्न राजनैतिक विचारघारा वालोंको भी यह नग्न सत्य हृदयङ्गम करना चाहिए, कि आज परिस्थिति अथवा विरोध साधनवश उनके हाधमें सत्ता है, बल है और इससे वे मनमाने रूपमें शिकारीके समान दीन-हीन, अशिक्षित अथवा असम्य कहे जानेवाले मनुष्यांकी स्वतंत्रताका अपहरण करें, उन्हें अनैतिक बना सदाके लिए अंधकूपमें डाले रखें, ताकि वे फिर उच्च गौरवपूर्ण राष्ट्रके रूपमें अपना सिर न उठावें, उनका धन अपहरण करें, उनकी संस्कृतिको चौपट करें और एक प्रकारसे उनका जीवन पश्चतापूर्ण बनावें; किन्तु इन अनर्थोंका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा। प्रकृतिका यह अवाधित नियम, 'As you sow, so you teap—'

'जैसा बोओ, तैसा काटो' इस विषयमें तिनक भी रियायत न करेगा। कथित ईश्वरका इस्तक्षेप भी पापपङ्कसे न बचावेगा। वैज्ञानिक धर्म तो यही शिक्षा देता है, कि अपने भाग्यनिर्माणकी शक्ति तुम्हारे ही हाथमें है, अन्यका विश्वास करना अभपूर्ण है। अभी तो राजनैतिक जगत्के विधातागण अपने आपको सांख्यके पुरुष समान पवित्र समझते हैं और यह भी सोचते हैं, कि अपने राष्ट्रहितके लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं वह दोष उनसे लिस नहीं होता। जैसे प्रकृतिका किया गया समस्त कार्य पुरुषको बाधा नहीं पहुँचाता। यह महान् अभजाल है। कर्चु त्व और भोक्तृत्व पृथक् पृथक् नहीं है। कारण भुक्तिकियाकचु त्व ही तो भोक्तृत्व है। जगत्का अनुभव भी इस बातका समर्थन करता है।

जैनशासन सबको पुरुषार्थ और आत्मिनर्भरताकी पिवत्र शिक्षा देता हुआ समझाता है, कि यदि तुमने दूसरोंके साथ न्याय तथा उचित व्यवहार किया, तो इस पुण्याचरणसे तुम्हें विशेष शान्ति तथा आनन्द प्राप्त होगा। यदि तुमने दूसरोंके न्यायोचित स्वत्वोंका अपहरण किया, प्रभुताके मदमें आकर असमर्थोंको पादाकान्त किया, तो तुम्हारा आगामी जीवन विपत्तिकी घटासे विरा हुआ रहेगा। इस आत्मिनर्भरताकी शिक्षाका प्रचार होना आवश्यक है। यदि प्रभुताके मद-मच व्यक्तिकी समझमें यह आ गया, कि पशु-जगत्के नियमोंका हमें स्वागत नहीं करना चाहिए तो कल्याणका मार्ग प्रारंभ हो जायगा। ज्ञानवान् मानवका कर्चव्य है कि वह अपने जीवनकी चिन्तनाके साथ अपने असमर्थ अथवा अज्ञानी बन्धुओंको बिना किसी मेद-भावके समुन्नत करनेका प्रयत्न करे। चालाकी, छल और प्रपञ्च करनेवाला स्वयं अपनी आत्माको घोला देता है। अन्य धर्मगुद्भोंके समान जैनशासन इतना ही उपदेश देकर कृतकृत्म नहीं बनता है कि 'तुम्हें दूसरोंका उपकार

करना चाहिए। बुरे कामका फल अच्छा नहीं होगा।' जैनधर्म जब विज्ञान (Science) है, तब उसमें प्रत्येक बातका स्पष्ट तथा सञ्यव-स्थित वर्णन है। उसमें यह भी बताया है, कौनसे कार्य बुरे हैं, उनसे बचनेका क्या उपाय है आदि। आज जो पश्चिममें धनकी पूजा (Mammonworship) हो रही है, उसके स्थानमें वहाँ करुणा, सत्य, परिमित परिग्रहवत्ति, अचौर्य, ब्रह्मचर्यको आराधना होनी चाहिए। विद्याधन जैसे देनेसे बढता है, इसे लेनेवाला और देनेवाला आनन्दका अनुभव करता है, इसी प्रकार करुणा और प्रेमका प्रसाद है। करुणाकी छायामें सब जीव आनन्दित होते हैं। दूसरे प्राणीको मारकर मांस खाना, शिकार खेलना आदि करुणाके विघातक हैं। मांसाहार तो महापाप है। मांसाहारीकी करुणा या अहिंसा ऐसी ही मनोरंजक है, जैसे अन्धकारसे उज्ज्वल प्रकाशकी प्रादुर्भूति होना। जब तक बड़े राष्ट्र या उनके भाग्यविधाता मांस-भक्षण, शिकार, मद्यपान, व्यभिचार, अनुचित उपायोंसे दूसरोंकी संपत्तिका अपहरण करना आदि विकृतियोंसे अपनी और अपने देशकी रक्षा नहीं करते. तब तक उज्ज्वल भविष्यकी कल्पना करना कठिन है। हिंसादि पापोंमें निमग्न व्यक्ति दूसरोंके दुःखोंके निवारणकी सची बात नहीं सोच पाता। असास्विक आहारपान-से पशुताका विकास होता है। सुखका सिन्धु वहाँ ही दिखाई पड़ता है, जहाँ करणाकी मन्दाकिनी बहा करती है।

कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है कि आजके युगमें उपरोक्त नैतिकता-के विकासकी चर्चा व्यर्थ है, कारण उसका पालन होना असम्मव है। ऐसी बातके समाधानमें हम यह बताना चाहते हैं, कि यदि कुछ समर्थ व्यक्ति अपने अन्तः करणमें पवित्र मार्वोके प्रसारकी गहरी प्रेरणा प्राप्त कर लें, तो असम्भव भी सम्भव हो सकता है। अकेले गान्धीजीने अपनी अन्तरात्माकी आवाजके अनुसार देशमें अहिंसात्मक उपायसे राजनैतिक जागरणका कार्य उठाया था, आज भारतवर्ष यह अनुभव करता है, कि उस व्यक्तिने देशमें कितनो शक्ति और चेतना उत्पन्न की है। आवश्यकता है जीवन उत्सर्ग करनेवाले सच्चे, सद्भदय, विचारशील सत्पुक्षों की। पवत्र जोवनके प्रभावसे पशु जगत्में भी नैसर्गिक करता आदि नहीं रहने पाती, तब तो यहाँ मनुष्योंके उद्धारकी बात है, जो असंभव नहीं कही जा सकती।

आज जो दुंनयामें रंगभेद, राष्ट्रभेद आदिकृत विषमताओं का उदय है, वह अन्य कालमें दूर हो सकता है, यदि समर्थ मानवसंधारमें ऋषिवर उमास्वामीकी इस शिक्षाका प्रसार हो छके। पूँजीवादकी समस्या भी सुलझ सकती है, यदि सम्पत्तिशालियों के हृदयमें यह बात जम जाय कि—"बहुतम्भपरिम्रहत्वं नारकस्यायुष "—'बहुत आरम्भ और परिमृहके कारण नरकका जावन मिलता है।' इससे अर्थको ही भगवान मान भजन करनेवालों को अपना भविष्य ज्ञातकर जीवन-परिवर्तनकी बात हृदयमें उदित होगी। "अल्पारम्भपरिम्रहत्वं मादुषस्य"—'थाड़ा आरम्भ और थोड़ा परिमृह मनुष्यायुका कारण है।' छल प्रपञ्चके जगत्में निरन्तर विचरण करनेवाले राजनातिज्ञों को आचार्य बताते हैं — "माया तैर्यंग्योनस्य"—'मायाचारके द्वारा पशुका जीवन प्राप्त हाता है।' क्टनीतिज्ञ अपने षड्यन्त्रों को बहुत छिपाया करते हैं, इस आदतके फल्स्वरूप पशु-जीवन मिलता है, जहाँ जीव अपने दुःख-सुलके भावों को वाणीके द्वारा व्यक्त करनेमें असमर्थ होता ह। इतना अधिक छिपानेकी शक्त बहुती है।

पवित्राचरण. जितेन्द्रियता, संयम ( Self Control ) के द्वारा

९ 'आरंम' हिंसन कार्यको कहते हैं। 'परिग्रह' ममत्वभावको कहते हैं।

सुरत्वकी उपलब्धि होती है। आचार्य उमास्वामीके कथनसे यह स्पष्ट होता है, कि आज पाप-पंकमें निमन्न प्राणी अपनी अमर आत्माको नीच पर्ययमें ले जाता है, जहाँ दुःख ही दुःख है। आज जो वर्गकी श्रेष्ठता, (Race-Superiority) अथवा रंगमेद (Colour Distinction) की ओटमें अभिमान और घृणाके बीज दिखते हैं, उसका पल सूत्रकार बताते हैं—

"पराःमनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्धावने च नीचैगो शस्य॥"

त० सू० ६।२५

दूसरेकी निन्दा, अपनी प्रशंसा करना, दूसरेके विद्यमान गुणोंको ढांकना और अपने झुठे गुणोंको प्रकट करना इन कार्योंके द्वारा यह जीव निन्दनीय तथा तिरस्कारपूर्ण अवस्थाको प्राप्त करता है।

आज जो अनेक राष्ट्रीमें घृणा, जातिगत अहंकार आदि विकार समा गए हैं वे उन राष्ट्रोंका इतना भीषण विनाश करेंगे, जितना छाखों अणुत्रमका प्रयोग भी नहीं केंगा। आत्मगत दोषोंके द्वारा जीव इतने गहरे पतनके गर्तमें गिरता है, कि जहाँसे विकासका मार्ग ही गणनातीत कालके लिए एक जाता है।

सत्ताधीश सफलताके मदमें मस्त हो आश्रित व्यक्तियों और देशोंकों अपने मनके अनुसार नचाता है, उन्हें कष्ट पहुँचाता है। उनका चिरस्थायी नैतिक पतन हो, इस उद्देश्यसे वह उन्हें पापपूर्ण व्यक्तोंमें फँसाता है और कहता है कि हम क्या करें, इनने स्वयं पापोंकों आमंत्रित किया है। ऐसे धूर्तीके चरित्रपर सोमदेवस्रि प्रकाश डालते हुए कहते हैं —

"स्वश्यसनतर्पग्राय धूर्तेर्दुरीद्वितवृत्तयः क्रियन्ते श्रीमन्तः ॥" —नी० वा० ३८, २०

'धूर्त लोग अपनी आपित्तके निवारणार्थ श्रीमानींको पापमार्गमें आसक्त कराते हैं।' पुरातन भारत और अंग्रेजी भारतके चित्रोंके सन्तुलन-से पता चल सकता है कि धूर्त लोग किस प्रकार स्वार्थपृष्टिनिमिच महान् नैतिक राष्ट्रको कुमार्गरत करते हैं। जो देश अपने प्रामाणिक व्यवहारके लिए पिसद रहा आया है, जहाँ झूठ, चोरी आदि बड़े पातक माने जाते हैं, जहाँ सत्यके पीछे जीवनभर वे संकटका सहर्ष स्वागत करनेको लोग तैयार रहते थे, वहाँ ही भारतीय जीवनमें मर्यादातीत अप्रामाणिकताका प्रवेश हो गया। यह अंग्रेज शासकोंकी कूट-नीतिका परिणाम है। न्यायालयकी विशेष पद्धतिके द्वारा सारे राष्ट्रमें बेईमानी, छल, प्रपंच करनेकी प्रकारान्तरसे शिक्षा प्रदान की गई। अर्थ-प्रदानके द्वारा अनर्थका पोषण होने लगा । विविध मांतिकी अनैतिकता-का विषवृक्ष सफल हो अपने कदुफल देने लगा, यह कूटनीतिका मोहक संस्करण ही है। भारतको दीन हीन दुःखी बना शोषणनीति द्वारा विषय-विलासितामें मन्न होने वाले अंग्रेजों और उनके रिश्तेदारींको यह सूत्र प्रकाश प्रदान करता है, कि दूसरोंको दुःखी करनेसे, शोकाकुछ करनेसे तथा उनका प्राणघात आदिसे यह जीव अपने लिए विपत्तिका बीज बोता है-

''दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्वेद्यस्य।''

—त॰ स्॰ ६, ११

आज महायुद्धके पर्यवसान होनेपर पराजित राष्ट्रोंके प्रति अमानुषिक व्यवहार होने लगा और ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है, कि वे बहुत समय तक अपना मस्तक गौरवपूर्वक न उठा सकें। शासक और शासितोंके कल्याणका उपाय इसमें नहीं है, कि परस्परमें विद्धेषाग्नि सदा प्रज्वलित रहे। मनुष्यताकी पुकार तो यह है, कि उनके साथ मानवोचित व्यवहार हो और उनकी आत्माको सद्गुणोंकी ओर प्रगति करनेमें न केवल स्वतंत्रता हो, बल्कि प्रेरणा और सहायता भी हो। दुष्टतापूर्ण वृत्तिका प्रदर्शन करनेपर तो दण्डका प्रहार आवश्यक है ! उसका ध्येय दुष्टताका विनाश हो, न कि व्यक्तिका उन्मूलन कार्य। सोमदेव सृति दण्डके प्रयोगके विषयमें एक बातसे सतर्क करते हैं कि यदि दण्ड प्रयोगमें विवेकसे काम न लिया, तो लामके स्थानमें अलाभ होगा। "दुष्प्रयोति हि दण्डः कामकोधाभ्यामज्ञानाद्वा सर्वविद्वेष करोति॥" ६। १०४।

'काम, क्रोध अथवा अज्ञानवश दण्डका अनुचित प्रयोग सर्वत्र विद्वेषके भावोंको उत्पन्न करता है।'

जहां परस्पर सद्भावना, सहानुभूति, सच्चा प्रेमका निर्झर न बहै, वहां तो एक प्रकारसे नरकका राज्य समझना चाहिए। समाज या राष्ट्के भाग्यविधाताका कर्चव्य है कि वह जनताकी अधोमुखी वृत्तियोंपर नियंत्रण रखे और उसमें सद्भावनाओंका प्रकाश फैलावे। शासकका कार्य खटमलकी भांति शोषण नहीं है। उसका कर्चव्य मेघमालाके समान अमृतवर्षा करके इस भूतलको सर्वेपकारसे संपन्न और समृद्ध करनेमें है। आज शोषण नीतिका बोलबाला दिखाई पड़ता है। राजा प्रजाका शोषण करता है, धनी निर्धनीका, मिलमालिक मजदूरीं-का शोषण करनेमें मग्न हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि इस अल्पस्थायी मन्ष्य जीवनमें अधिक धनकी तृष्णा द्वारा हमारा कल्याण नहीं है, कारण मरनेके बाद कुछ भी साथ नहीं जाता। अतः अपने आश्रित-जनोंको कम-से-कम जीवनकी आवश्यक सामग्री अवश्य प्राप्त कराना चाहिए। सञ्चा आनन्द केवल अपना पेट भरनेमें नहीं है, बल्कि अपने आश्रित सभी छोग सुखी हों, और उन्हें कोई कष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेमें है। जैनशास्त्रकारोंने कहा है, वो ग्रहस्य दान नहीं देता है, उसका घर श्मशान तुल्य है। यदि शक्तितः त्याग (दान) का तत्त्व धनिकोंके अन्तःकरणमें प्रतिष्ठित हो जाय, तो अर्थवान् और अर्थविदीनोंका संघर्ष दूर होकर मधुर सम्बन्धोंकी स्थापना हो सकती है।

इस जीवन संग्राममें सदा अपराजित जीवन रहे, इसलिए योग्य गृहस्थ उन वीरोंकी कुछ समय तक एक चित्त हो, वंदना तथा गुणानु-चिंतन करता है, जिनने भौतिक दुर्बलताओंपर विजय प्राप्त की है, साय ही काम, क्रोध, लोभ, मान, मोहादि रिपुर्झोको भी पराजित किया है । इस आदर्शकी आराधनासे आत्मा व्यामुग्ध नहीं बनता है। दान देनेसे सहानुभूति तथा सहयोगका सच्चा भाव सजग रह समाजको मंगलमय बनाता है। तीव स्वार्थमावना पतनकी ओर प्रेरणा करती है। द्वदयमें यदि प्राणीमात्रके प्रति ''समता सर्वभूतेषु'' की भावना प्रतिष्ठित हो जाय, तो आन्तरिक साम्यकी अवस्थितिमें बलपूर्वक स्थापित किए गए कृत्रिम साम्यवादकी ओर कौन झुकेगा ? आजके युगमें सहयोग, परस्पर सहायता, सहानुभूति, ऐक्य, उदारता, प्रेम, प्रामाणिकता, संतोष, स्पष्टवादिता, निर्मीकता, स्वस्त्रीसन्तोष, संयम सहश सद्गुणोंकी यदि अभिवृद्धि हो जाय, तो विश्वमें बहुतसे विषमता तथा विषाद उत्पन्न करनेवाले विवादोंका अवसान हुए बिना न रहे। राज्य शासनकी कोई भी पद्धति हो, उसके भीतर यदि पूर्वोक्त प्रवृत्तिका पोषण होता है, तो वह अष्ठ है। शासन पद्धति साध्य नहीं, साधन है। साध्य है शान्ति, समृद्धि तथा मनुष्य जीवनकी सफलता। उन्नतिके लिए विविध धर्मग्रन्थ अहिंसा, सत्य, शील आदिका उल्लेख करते हैं, किन्तु वे यह स्पष्टतया नहीं बताते, कि इन सिद्धान्तोंका सम्यक् परिपालन किस प्रकार संभव हैं 2

हजरत मसीहके प्रेमका अर्थ बराबर समझमें नहीं आता, जब वे मनुष्यको तो यह कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे एक गालपर चपत मारे, तो तुम अपना दूसरा गाल उसके समक्ष कर दो, किन्तु वे स्वयं जीवित मछिलयोंको अपने मक्तोंको खिलाते हुए यह नहीं सोचते, कि इन हतभाग्य जीवधारियोंको मारे जानेमें प्राणान्त व्यथा होगी। ब्रह्मचर्य और शीलकी महत्ताका एक बार सीतादेवीके चरित्रमें दर्शन करनेके उपरान्त जब हमें पाण्डवोंके चरित्रमें द्रौपदीको पंचभर्तारीके रूपमें सती बताया जाता है, तब हमें पातिव्रत्य धर्मका अविरोधी स्वरूप हृदयंगम करनेमें काठिन्यका अनुभव होता है। ऐसी ही कठिनतापूर्ण सदाचार-की विभिन्न प्रवित्यां समक्ष आती हैं। जैनशासनका सुव्यवश्थित वर्णन ऐसे संकटोंसे परे है। उसमें इस बातका पूर्णतया स्पष्ट विवेचन किया गया है, कि अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिष्रह वृत्तिका पोषण करनेकी चर्या किस प्रकार है और किस प्रकारकी प्रवृत्तिसे इसका विनास होता है । गृहस्थ अवस्थामें कम-से-कम कितनी प्रवृत्ति करे और किस क्रिमिक विकासपूर्ण पद्धतिसे आगे बढ़े। महान् साधक अमणके पदको प्राप्त कर कैसे चर्या करे ? जैत आचार प्रन्थोंमें इस विषयपर विशद विवेचन किया गया है। उदाहरणार्थ अपरिग्रह व्रतको देखिये। साधारण गृहस्यका कर्तव्य है कि अपनी आवश्यकतानुसार धनधान्य, बर्तन, वस्त्र, मकानादिकी मर्यादा बांधकर रोप पदार्थोंके प्रति किसी प्रकारका समत्व या तृष्णा न करे। उसका ममत्व मर्यादित पदार्थी तक ही सीमित हो जाता है। इस व्रतको निर्दोष पालनेके लिए पांच अतीचारीं--दोषों (transgressions) का रक्षण आवश्यक है। इस विषयके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रत्नकरंडश्रावकाचारमें स्वामी समन्तमद्र कहते हैं-

"ऋतिवाहनातिसंग्रहविस्मयङोभातिभारवहनानि । परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच कथ्यन्ते ॥"—६२ -प्रयोजनसे अधिक सवारी रखना, आवश्यक पदार्थौका अधिक संग्रह करना, दूसरेके वैभवको देखकर विस्मय घारण करना । इससे यह व्यक्त होता है, कि घन दौलतके प्रति तुम्हारे हृदयमें मोह है. अन्यथा अधिक परिग्रहके कारण विशेष सुखी समझना चाहिए था। बहुत लोभ करना, बहुत भार लादना ये पांच अतीचार-दोष परिग्रह परिमाण व्रतके कहे गए हैं।

इस परिग्रह परिमाण त्रतके स्वरूपमें यह बताया है कि अपनी आव-श्यकता तथा मनोवृत्तिके अनुसार धन, धान्यादिको मर्यादा बांध छेनेसे चित्त लालचके रोगसे मुक्त हो जाता है। मर्यादाके बाहरकी संपत्तिके बारेमें—'ततोऽधिकेषु निस्पृहता'का भाव रखना आवश्यक कहा है।

अहिंसाके विषयमें बताया है कि वह प्राथमिक साधक यह प्रतिश्वा करे कि मैं संकल्प पूर्वक मनसा, वाचा, कर्मणा, कृत, कारित, अनुमोदना द्वारा किसी भी त्रस जीव (mobile creature) का प्राणघात न करूंगा, तब उसे स्थूल हिंसाका त्यागी कहेंगे। इस परिभाषासे मांस मक्षण, शिकार खेलना आदिका त्याग इस अहिंसक लिए अनिवार्य हैं। उसके पंच अतीचार इस प्रकार कहे गए हैं शे छेदना, र दुर्भावपूर्वक बांधना, है पीड़ा देना, ४ बहुत बोझा लादना, ५ आहार देनेमें तुटि करना या आहार न देना। इनके द्वारा अहिंसात्मक दृष्टिका पोषण होता है। रत्नकरंडशावकाचार, सागारधर्मामृत आदि प्रन्थोंसे यह विषय स्पष्टतया तथा व्यवस्थित रूपसे समझा जा सकता है। इस विषयका प्रतिपादन पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है। जैनियोंमें जो अहिंसात्मक वृचिका यथाशक्ति पालन है, उसका कारण वैज्ञानिक शैलीसे प्रकाश डालने वाले सत्साहित्यका स्वाध्याय, प्रभाव तथा प्रचार है।

इन अहिंसा आदि वर्तोंके श्रेष्ठ आराधक दिगम्बर जैन महामुनि आचार्य श्री शान्तिसागर महाराजसे मैंने एक बार पूछा था—"महाराज, इस युगमें उन्नित तथा शान्तिका उपाय क्या है ?" आचार्य महाराजने को समाधान किया था, यर्थाथमें निश्वकी निकट समस्याओं का सरल सुधार उसीमें निहित है। महाराजने कहा—"निना पाप और पाप बुद्धिका त्याग किए, न व्यक्तिका सुधार हो सकता है, न समाजका, न राष्ट्रका, और न निश्वका। जिस जिस जीवने हिंसा, शूठ, चोरी, कुशील तथा अधिक तृष्णाका यथाशक्ति परित्याग किया है, उसका उतना कस्याण हुआ है। जिनने हिंसादि पापोंकी ओर प्रवृत्ति की है, ने दुःखी हुए हैं।" नास्तवमें जगत्का सचा कस्याण आचार्य महाराजके कथनानुसार "पाप तथा पापबुद्धिके परित्यागमें हैं"। महर्षि कुन्दकुन्दका कितना पनित्र उपदेश है—

"जिण्वयणमोसहिमणं विसयसुहिवरेयणं श्रमियभूषं।
जरमरण्विहिहरणं खयकरणं सम्बदुक्खाणं॥" (दर्शनप्राभृत)
— 'जिन भगवान्की वाणी परमौषि रूप है। यह विषय-सुखका त्याग
कराती है। यह अमृत रूप है। जरा-मरण व्याधिको दूर करती है तथा
सर्व दुःखोंका क्षय करती है।'

यह जिनेन्द्र वाणी विश्वकी संपत्ति है। प्रत्येक न्यक्तिको यह अधि-कार है, कि इस अभयपद अमृतवर्षिणी जिनवाणीके रसास्वादन द्वारां अपने जीवनको मंगलमय बनावे। यह वीतरागका शासन पहले समस्त भारतमें वन्दनीय था। यह राष्ट्रधर्म रह चुका है। सांप्रदायिक संकर्टों तथा धर्मान्धोंके लोमहर्षण करनेवाले अत्याचारोंके कारण इसके आरा-

१ आध्रचरितम्, Indian Antiquary, Saletore's Medieval Jainism, Dr. Von Glasenapp's Jainimus, Smith's History of India, आदि पुस्तकोसे इस बातका परिचान हो सकता है।

धकौंकी संख्या कम हुई। इन अत्याचारोंके कारण और स्वरूपपर प्रकाश डालना अ।वश्यक नहीं प्रतीत होता।

आज विज्ञान प्रभाकरके प्रकाशके कारण जो सांप्रदायिकताका अन्धकार न्यून हुआ है, उससे इस पवित्र विद्याके प्रसारकी पूर्ण अनुकूलता
प्रतीत होती है। जिनवाणीकी महत्ताको हृदयंगम करनेवाले व्यक्तियोंका
कर्तव्य है कि इस आत्मोद्धारक तत्त्वज्ञानके रसास्वादन द्वारा अपने जीवन
को प्रभावित करें, और जगत्को भी इस ओर आकर्षित करें, ताकि
सभी छोग अपना सचा कल्याण कर सकें। इस कार्यमें निराशाके लिए
स्थान नहीं है। सत्कार्योंका प्रयत्न सतत चलता रहना चाहिए।
जितने जीवोंको सम्यक्ज्ञानकी ज्योति प्राप्त होगी, वह ही महान् लाभ
है। कम से कम 'श्रंयः यत्नवतोऽस्येव'—प्रयत्न करने वालोंका तो अवस्य
कल्याण है। हमें संगठित होकर संसारके प्राङ्गणमें यह कृद्धना चाहिए—

जिनवाणी सुधा-सम जानिके नित पोजो धीधारी

इति

१ "आतमा प्रमावनीयः रत्नत्रयतेजसा सत्ततमेव । दानतपोजिनपूजाविधातिशयेश जिनधर्मः ॥"—पु० सि० इलोक ३० ! —रस्नत्रयके तेज द्वारा अपनी आत्माको प्रमावित करे तथा दान, तपश्चर्या, जिनेन्द्रदेवकी पूजा एवं विधाकी क्रोकोत्तरवाके द्वारा जिनशासनके प्रभावको खगर्त्मे फैलावे ।

# परिशिष्ट

## (१) प्रन्थकार-सूची

अ आशाघर १७, ९०, ९५, ९८, अकबर ८४, ३७६ ११४, १३७, १४४, अकलक 78, 74, 80, 874, १५९, २३०, २३३. १६७, १६८, १७१, 738 १७२. १७३. १९८. २०६. २६९ **इ**० डबल्यू० हापकिन 266 अनन्तवीर्थ 284 ਢ 308 अबुलफजल उमास्वामी ५४, ५८, ७१, १३७, अमितगति ५१, २५४, २८६ २६९, ३८२, ३८३ अमृतचन्द्र ७७, ८५, ८७, १३६, Ų १३८. १४१, १५५, ए॰ एन॰ उपाध्ये डा॰ १८४ **249.** 888. **2**84, ए० गिरनार डा॰ १९८, ३३९ २९५ ए॰ चक्रवर्ती प्रो॰ १३२, २८४, अमोधवर्ष 80 २८८, २९० 30 अरस्त अल्टेकर डा० 388 एफ • डब्ल्यू • थामस डा० ३०८ 328 एलफिन्सटन अहर एछिजावेथ फ्रेंजर डा॰ २२. ४९ आ एवेबी लार्ड १७१ 83 आन्स्टाइन एस॰ के॰ बेलवल्कर डा॰ १२६ आयङ्गर प्रो॰

# जैनशा**स**न

| -2                     |             |                      |                   |
|------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| ओ                      |             | गुणभद्र २,           | १२, १३, ८६,       |
| ओलिवर लॉज              | <b>२२</b>   | 800                  | , ११९, १६०,       |
| <b>事</b>               |             | २३५,                 | <b>२५</b> ७, ३३३, |
|                        |             |                      | , ३७४             |
| कबीरदासजी              | 88          | गौतम बुद्ध           | £ \$              |
| कनिंगहम                | ३१६         | गौरीशङ्कर हीराचन्द्र |                   |
| कर्ण प्रो०             | ३०८         |                      | ३०५, ३१५          |
| कर्नल टॉड २१           | ८, २४९      |                      | 1 11 11 1         |
| कल्हण                  | ३०९         | व                    |                   |
| कारलाईल                | ३७६         | चन्दा (रा॰ ब॰)       | 799               |
| कालिदास २२, १३         | ११, २७६     | चम्पतराय बैरिस्टर ३  |                   |
| कुमारस्वामी            | २९६         | २५४,                 | २५५, २८१,         |
| कार्ति केय             | २३०         | २८३,                 | २८४, २९१,         |
|                        |             | ३७६                  |                   |
| काशीप्रसाद जायसवाल     | २८०,        | ज                    |                   |
| _                      | ४, ३०७      | जलादुद्दीन रूमी      |                   |
| कुन्दकुन्द १४, ७७,     |             | _                    | १०४               |
| <b>१</b> ०५, १०        |             | जवाहरलाल नेहरू       |                   |
| २००, २०                |             | कार्न सान्तायन डा॰   |                   |
| <b>२१०, २</b> २        | ५, २३३,     | जिनसेन २९, १४०,      | २००, २१४,         |
| <b>३</b> ७८, ३८        | 9           | २२२,                 | ३२२, ३२३,         |
| कृष्णा ढा॰             | <b>388</b>  | ₹ <b>२४</b> , ¹      | ३२९, ३६४,         |
| के॰ बी॰ पाठक           | ३२९         | <b>३</b> ६ <b>५</b>  |                   |
| -                      |             | <b>जिनेन्द्रदे</b> व | २०१               |
| ग                      |             | जूलियन हक्सले        | 83                |
| गङ्गाघर रामचन्द्र साने | १५३         | जे॰ बी॰ टे वर्नियर   | ११२               |
| गङ्गानाथ झा            | <b>१</b> ७७ | जेम्स विसेट प्रेट    | 324               |
| गांधीजी ९१, १०२, १६    | €, ₹८१      | जे॰ रार्ड इापकिन्स   | <b>રૂ</b> પ્      |

| जैकोबी ढा॰         | २८३, २८७, २८८,                   | धर्मानन्दजी कौस           | म्बी <b>१३</b> ४,१३५, |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                    | २८९                              |                           | १५२                   |
| बोन्स              | २७७                              | ध्रुवजी प्रो०             | १८३                   |
| <b>जोरे</b> स्ट्यन | <b>२८१</b>                       | न                         | •                     |
|                    | ਟ                                |                           | *                     |
| टामस               | २७७, <b>३</b> ०९                 | नरसिंहाचार्य              | ३०७, ३ <b>६१</b>      |
| डान्स<br>टाल्सटाय  | ९३                               | नागसेन                    | <b>१</b> ९६           |
|                    |                                  | नीट्शे                    | <b>१</b> ४६           |
| टेवरनियर           | 999                              | नेमिचन्द्र २०२,           | २०७, २१४,             |
| टैर ट्रनियन        | २२                               | 780,                      |                       |
| टोड <b>रम</b> ल    | २८४                              | 1,00                      | ****                  |
|                    | ₹                                | ₹                         | Г                     |
| डारविन             | ५७, ५८                           | पद्मनन्दि                 | 98                    |
| डीकार्टें          | २०                               | पिशल प्रो॰                | ३०९                   |
| ड्रायडन            | २३                               | पी० शेषाद्रि एम           | • -                   |
| •                  | त                                | पूज्यपाद स्वामी           | •                     |
| तुलसीदासर्ज        | ₹२, ₹९७                          | पूर्वपदि स्वामा           |                       |
|                    | थ                                | :                         | ११०, २१०,             |
| थामस डा॰           | ११६                              |                           | ३४०, ३४१              |
| 11/10/01           | . द                              | प्रभाचन्द्र               | ३९, ३५९               |
| <del></del>        |                                  | प्राणनाथ विद्याल <b>इ</b> | हार २९३               |
| दत्त प्रो॰         | ३३४                              | प्लेटो                    | . 4                   |
|                    | <b>.</b> 9, ७४, ८०, <b>१</b> ०१, | फ                         | •                     |
|                    | ११२, २०४, २१२,                   |                           |                       |
| 7                  | २१३                              | फणिभूषण अधिका             | री १७७                |
| चानतरा <b>य</b>    | ४०, ९९, १०६,                     | फर <b>न्यू</b> शन         | २४४, २४९              |
|                    | २७३                              | फुलोपमि <b>लर</b>         | ₹0                    |
|                    | <b>ध</b> ः                       | फुहरर                     | 706                   |
| धनञ्जय             | २२४, ३५४, ३६६                    | फ्लीट                     | २७९                   |

| व                         |               | म                  |                        |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| बख्तावर                   | 344           | मङ्गतराय           | ६७, <b>१</b> १६        |
| <b>बनार</b> सीदासजी ७६    | , ८७, ११६,    | मङ्गलदेव           | ३२८                    |
|                           | .२१२, २२१,    | मनर <b>ङ्ग</b> लाल | ३५५                    |
| २३९,                      | २४०, ३४७,     | मनु                | <b>८</b> ९             |
| ३४८,                      | ३५०, ३५३,     | मसीह               | १३३, ३७४, ३८८          |
| ३६८                       |               | महावीर प्रसा       |                        |
| वर्नियर                   | १११, ११२      | मानतुङ्ग           | 347                    |
| बलदेव उपाध्याय            | १२८, १८०,     | मुकर्जी प्रो०      | ३०९                    |
| 1                         | १८२           | मुल्ला             | २७७                    |
| बुधजन                     | ९८, ३४०       | मेक्किण्डल         | <b>१</b> १२            |
| बूलर                      | ३३१           | मेगस्थनीज          | <b>१</b> २६            |
| बोप्पण पण्डित             | २४३           | मेग्डानल्ड         | <b>₹</b> २४            |
| भ                         |               | मेजर जनरल          | <b>करलांग २९३, २९५</b> |
| भगवानदासजी                | <b>१</b> ७६   | मैकडालन            | २२                     |
| मग्यानदाख्या<br>भागचन्द्र | ५७६<br>५२     | मैक्समूखर          | २०                     |
| माणचन्द्र<br>भर्तृहरि     | २३४           |                    | य                      |
| मतृहार<br>भवभूति          | <b>१३१</b>    | -                  |                        |
| भवानीशङ्कर नियोगी         |               | यतिवृषभ            | २५३, २५८               |
| नपानाशक्षर ।नपाणा         | १४, ७२<br>१२७ | योगीन्द्रदेव       | २२५, ३४२               |
| 3757777777                | * '           |                    | ₹                      |
| भूषरदासजी ५, ७३           | I.            | रइधु               | 88                     |
|                           | ११३, ११७,     | रधुवीर ( डा॰       | ) १६१                  |
|                           | १२४, २२३,     | रविषेण             | २४७, २६९, २७१          |
|                           | ₹१, ३६६       | रवीन्द्रनाय ॢठा    | कुर ३७५                |
|                           | २७, २४७,      | राइस               | ३०७, ३१३               |
| २५५,                      | ३४९, ३५३      | रांगलेकर           | 290                    |

|                       |               |                | ,                     |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
|                       | ग्रन्थका      | र-सूची         | ३९५                   |
| राजचन्द्रजी           | 39            | विनयविजयर्ज    | ो ३६७                 |
| राधाकृष्णन् १४,       | १२०, २१५      | विमलचरण ल      |                       |
| रामप्रसादचन्द्र       | 368           | विरूपाक्ष एम   |                       |
| र।मचन्द्र             | 344           | विवेकानन्द     | ९, १४, ९१, २२९,       |
| राममिश्रजी शास्त्री   | १६६           |                | २८७                   |
| रामसिंह मुनि          | 384           | विश्वेश्वरनाथ  | रेक ३१५               |
| _                     | , १७३, १८३    | l              | १२६, १५१, २७८,        |
|                       | , , - , , - , |                | २७९, २८५, २९९,        |
| ल                     |               |                | ३०३, ३०४, ३०६,        |
| लाजपतराय              | ३६, ३७        |                | <b>३१२, ३१६, ३९</b> ० |
| लाप्लास               | 40            | वीरनन्दि       | <b>३३५</b>            |
| <mark>छार</mark> ेंस  | 93            | वृन्दावन       | રૂ <b>વ વ</b>         |
| लेमार्क               | 90            | वेदव्यास       | २६, ४०                |
| लेसिंग                | <b>२२</b>     | वेरेस          | ९६                    |
| लोकमान्य तिलक         | १९, १३१       | वेवर           | २७७                   |
| व                     |               |                | হা                    |
| वर्डस्वर्थ            | २३            | शङ्कराचार्य    | १७६, १७७, १७९,        |
| वादिराजसूरि           | <b>३</b> ५३   |                | 288                   |
| वादीभसिंह सूरि 🔧      |               | शापन हायर      | 22                    |
| ३६                    |               | गुभचन्द्र      | ११७, १६२              |
| वान् ग्लेप्नेस        | ९, ३९०        | शेक्सपियर      | १०७                   |
| वासुदेवशरण अग्रवाल    | - 1           | श्रीधर्म       | २५८                   |
| _                     | 1             | श्रुतसागर      | २२५                   |
|                       | ३९, १७५,      |                | घ                     |
| १ <i>५</i> ६,<br>२०४, | १८४, १९२,     | षण्मुखं चेट्टी | 790                   |
| 708,                  | 107           | 473KH 481      | 110                   |

स

समन्तमद्र १४, २४, ४३, ५६, ८६, ८७, १००, १२२, १३०,१३९,१४३,१६७, १७३,१८२,१८६,१८७, १८८,१८९,१९१,१९३, १९४,२०९,२१९,२२६, २३५,३५६,३५६,३५७,

| साने                  | २८     | ૭ |
|-----------------------|--------|---|
| सावरकर                | १४     | 8 |
| सिद्धसेन दिवाकर       | ४४, २७ | Ę |
| सी॰ एफ॰ एण्ड्यूज      | १४     | C |
| स्रचन्दजी             | 8 8 9  | ζ |
| सेन्ट ल्यूक्स गौरिग्ल | १३     | ૪ |

| सोमदेव | १२६, | १४०, | ३५९, |
|--------|------|------|------|
|        | ३६२, | ३६९, | ₹७८, |
|        | ३८३, | 724  |      |

₹

हरिचन्द्र ३५६, ३५७, ३५८

३६२ हरिसत्य भट्टाचार्य एम० ए० २८५ हर्रल डा॰ ३२५ इंडर 22 हर्मन जेकोबी ६६ हेकल Ę हेनरी फोर्ड ? हेमचन्द्र 900 हेमराज पांडे ३५१ होरेस 93

### (२) ग्रन्थ-सूची

| अ                       |             |
|-------------------------|-------------|
| अ <b>कलङ्क</b> स्तोत्र  | ४०, १२४     |
| अजितन (थपुराण           | 332         |
| अथर्ववेद                | 268         |
| अध्यात्मरामायण          | 40          |
| <b>अ</b> नगारधर्मामृत   | १७, १९०     |
| अनेकान्त                | ३२७         |
| अन्ययोगव्यवच्छेद        | 800         |
| अभिज्ञानशाकुन्तल        | <b>7</b> २  |
| <b>अम</b> रकोश          | <b>३</b> २८ |
| अर्थ <b>कया</b> नक      | २५१         |
| अष्टश्चती               | २६, ३३४     |
| अष्टसहस्री १९,३९        | , १७५, १८३, |
|                         | १९२, ३०९,   |
| ३३४, ३                  | ३३५         |
| <b>अष्ट</b> सहस्रीविवरण | १७६         |
| आ                       |             |
| •                       |             |
| आत्मानुशासन             | २, १३, ८६,  |
| १०८,                    | , १२०, १५६, |
| २५७,                    | , ३२८, ३३३, |
| ू<br>ह७४                |             |
| आदिपुराण २९             | , २६७, २६८  |

आप्तपरीक्षा ३९, २०४ आप्तमीमांसा ५५, १६७, १७३, १८२, १८६, १८७, १८९, १९२, १९३, १९४, २०९, २२६ आबू जैनमन्दिरोंके निर्माता २४९ आर्टिकल आन् दि अन्डर करन्ट आफ जैनिज्म इन जैन-साहित्य संशोधक १८१ आर्टिकल आन वार १४६, १४७ आर्टिकल इन् माडर्न रिव्यू १४८, १६१ आलापपद्धति २५६ इ इम्पीरियल गजट 208 इष्टोपदेश ३, ७९, ११० इंडियन एंटीक्वेरी इंडियन फिलासफी १२१, २१९, २८३, ३९० इंडियन सेक्ट्स ऑफ दि जैन 388 इंसाइक्लोपीडिया १०६, १२९

|                                      | :                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>3</b>                             | क्षत्रचूडामणि ५, १०१, ३२८,        |
| उत्तरपुराण २३६                       | ३३०, ३६०, ३६६                     |
| उत्तररामचरित ६२                      | ख                                 |
| 雅                                    | खरतरगच्छावलिसंग्रह ३१०            |
| ऋग्वेद २८३                           | ग                                 |
| ऋषमदेव २८१, २८२, २८३,                | गणितसारसंग्रह ३३४                 |
| २८४, २८५, २९२                        | गद्यचिन्तामणि ३३०                 |
| Ų                                    | गीता ४०,८१,१९६, २२२               |
| *                                    | गोम्मटसार २०२, २१६, २१७,          |
| एकीभावस्तोत्र २२३                    | २२८, २२९, ३२१,                    |
| एन्होन्ट इन्डिया ११                  | ३३२                               |
| <b>ए</b> पी० कार्न० <b>इ</b> न्स० ऐट |                                   |
| श्रवणबेलगोल ३१४                      | <b>च</b>                          |
| एपीटाम ऑक जैनिज्म ३०९                | चन्द्रप्रभचरित्र ३३०              |
| एरिलीजिअस ऑफ इन्डिया ३२५             | चर्चाशतक ४०                       |
|                                      | र्चेज ऑफ हर्ट २९५, ३७६            |
| क                                    | छ                                 |
| कर्णाटककविचरिते ३३१                  | छहढाला ६९, ११३, २१३               |
| कल्चरळ देरीटींज ऑफ                   | জ                                 |
| इंडिया २९, ६१, २८९                   | जीवन्धरचम्प् ३२८                  |
| कल्याणमन्दिरस्तोत्र ४४, ३५३          | जैन इतिहासकी पूर्वपीठिका ३०९      |
| कादम्बरी ३३०                         | जैन एंटीक्वेरी ३१०                |
| की ऑफ नालेज ३०, ३३, ३४,              | जैन गजट ८९, २८४                   |
| २८१, २९२                             | जैनदर्शन (स्याद्वादाङ्क) १७६, १७७ |
| कुन्दनगर लोसिट ३१२                   | A                                 |
| ~ .                                  |                                   |
| कूर्मपुराण २८२                       | जैन लॉ सप्लिमेंट २९६              |
| केम्बिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ३०६       | जैनविद्या २९४                     |

| A.                                 |
|------------------------------------|
| जैनविद्वांसः संस्कृतसाहित्यं च ३२८ |
| जैनशतक ५, ३९, १८०, १२४,            |
| . ३६२                              |
| जैनसाहित्यमें प्राचीन              |
| ऐतिहासिक सामग्री ३२६               |
| जैनसिद्धान्तभास्कर २४१, २५०,       |
| २८०                                |
| जैनिज्म ऑर अर्ली फेथ               |
| ऑफ अशोक ३०८, ३०९                   |
| जैनिज्म इन नार्थ इंडिया ३०६        |
| जैनिन्यूज ९, ३९०                   |
| ज्ञानार्णव ११७, १६२                |
| ट                                  |
| ट्रावेल्स इन दि मुगल               |
| इम्पायर ११२                        |
| ₹                                  |
| डिस्कवरी ऑफ इंडिया २८७             |
| ব                                  |
| तत्त्वार्यराजवातिक २४,५९,१७०       |
| तत्त्वार्थसार २०३                  |
| तत्त्वार्थसूत्र ५४, ५८, ६४, ६५,    |
| ६६, २१५, २१९,                      |
| <b>3</b> 28                        |
| तर्कसंग्रह ५९,६३                   |
| तिलोयपण्णिच २५३, २५६, २५८          |

|                                         | • •                  |
|-----------------------------------------|----------------------|
|                                         | द                    |
| दर्शनदिग्दर्शन                          | ५४, १७               |
| दर्शनप्राभृत                            | ₹८'                  |
| दिगम्बर सेन्ट्र                         | । आफ इंडिया १००      |
| देवागमस्तोत्र                           | ३३                   |
| द्रव्यसंग्रह                            | २०७, २११             |
| द्रात्रिंशतिका                          | 241                  |
|                                         | घ                    |
| धर्मपरीक्षा                             |                      |
| धर्मशर्मा भ्युदय                        | 325<br>245 255       |
| 111111111111111111111111111111111111111 | ३२८, ३५६<br>३५७, ३५८ |
| <b>घवलाटीका</b>                         | 7 , 4 70<br>800      |
|                                         |                      |
|                                         | न                    |
| नाटक समयसा                              | ८७,१ <b>१६,</b> २१२, |
|                                         | २२१, २ <b>२</b> ४    |
| नीतिवाक्यामृत                           | ३६४, ३ <b>६</b> ५,   |
|                                         | ३७८, ३८४             |
| न्यायविनिश्चय                           | १७२                  |
| न्यायस्त्र                              | 78                   |
| न्यूयार्क-ट्रिव्यून                     | . 93                 |
|                                         | प                    |
| पञ्चाध्यायी                             | २०, ७८, १९८,         |
|                                         | 700, 703             |
| पञ्चास्तिकाय                            | 828                  |
| <b>१डापुराण</b>                         | २६९, २७१             |
| परमात्मप्रकाश                           | २२५                  |
|                                         |                      |

|                               |                         | 2                       |                         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| पाणिनीयसूत्र                  | १९५                     | भ                       |                         |
| पादर्वपुराण ९८, १०३           | ३, ११३, १२४             | भगवती-आराधना            | १२३                     |
| पार्श्वाभ्युदय                | ३२९, ३३०                | भगवान् महावीर और        |                         |
| पाली रीडर                     | १९६                     | महात्मा बुद्ध           | २८६                     |
| पिक्चर्स्क मैसूर              | १४४                     | भारतके प्राचीन राजवंश   | ३१५                     |
| पुरातन भारत                   | <b>१</b> १२             | भारतीय दशैंन            | १२८                     |
| पुरुषार्यसिद्ध घुपाय          | ८५, १६९,                | भावना द्वात्रिंशतिका    | 42                      |
|                               | १९५, १९९                |                         | ७९, २२५                 |
| प्रपञ्चपरिचय                  | ( 6                     |                         |                         |
| प्रमेयकमलमार्तण्ड             | <b>१</b> ९, ३६०         | म                       |                         |
| प्रमेयरत्नमाला                | २१, ६५                  | मज्झिमनिकाय             | १६९                     |
| प्रवचनसार १०६,                | १८४, १९८,               | मनुस्मृति -             | ८९, १५३                 |
| १९९,                          | २०७                     | महापुराण २००, २६६, ३२२, |                         |
| प्रक्नोत्तररत्नमालिका १०      |                         | ३६४, <b>३६</b> %        |                         |
| प्राकृतनिर्वाणकाण्ड २३८, २४६, |                         | महाभारत ११, २६,         | २७, ९१,                 |
| 280                           |                         | १९६                     |                         |
| দ্                            |                         | महावग्ग-विनयपिटक        | <b>१</b> ३, <b>१</b> ३३ |
| फाम रिलियस छाइ                | क एण्ड                  | माइंड एण्ड फेस ऑफ       |                         |
| एंटीट्यूड इन इ                | रलाम १०८                | बोल्शेविज्म             | १०                      |
| ब                             |                         | माडर्न रिव्यू           | 268                     |
| बनारसीविलास                   | ११७, २०८                | मार्कण्डेयपुराण         | २८२                     |
| बाम्बेगजट                     | 3 ? ?                   | मांसाहारसे हानियां      | 98                      |
| बारह अणुपेक्खा                | ३७९                     | मिस्टीसिजम एंड मैजिक    | -                       |
| बारह भावना                    | <b>६</b> ७, <b>१</b> १६ | इन टर्का                | १०८                     |
| बुद्ध और बौद्धधर्म            | १९६                     | मुनिसुत्रतकाव्य         | इ ३०                    |
| बुषजनसतसई                     | 96                      |                         | १०, ३११.                |
| बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र          | ३५६, ३७५                | i .                     | १४                      |

| मेरी कहानी            | ३५, ३६      | व                           |              |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| मैयिलीकस्याणनाटक      | , \$30      | विकान्तकौरम                 | न् रै०       |
| मैसूर एण्ड कुर्ग      | <b>३१</b> ३ | विद्ष्षमुखमण्डन             | ३२८          |
| मोक्षप्रामृत          | २३३         | विनय टेक्स्ट                | <b>१</b> ३३  |
| मोक्षमार्ग            | 90          | विवेकाभ्युदय                | 356          |
| मोक्षमार्गप्रकाशक     | 368         | विशाल भारत                  | १४६, १५०     |
| म्यूजियम रिपोर्ट      | २७९         | विषापद्दारस्तोत्र           | 348. 34d     |
| न्यू। जनमारमा         |             | <b>बृन्दावनचौ</b> बीधी      | ३५६          |
| य                     |             | वेदान्तसार                  | 515          |
| <b>यशस्तिलक</b> चम्पू | १२६, ३२८,   | वेदान्तसूत्र                | 208          |
| •                     | ३३०, ३५९,   | वैराग्यशतक                  | ₹ • ₹        |
|                       | ३६३, ३६५    | वैशेषिकदर्शन                | १४, १९६      |
| युक्त्यनुज्ञासन       | १८८, ३५७    | श                           |              |
| योगसूत्र              | २९          | <b>श</b> तपथब्रा <b>स</b> ण | २२८          |
| र                     |             | शान्तिनाथपुराण              | <b>३३२</b>   |
| रत्नकरण्ड श्रावकाः    | वार १४, ८५, | शार्ट स्टडीज <b>इन्</b>     |              |
|                       | ८८, १२३,    | ऑफ कम्परेटिव                | रेलीजियन २९५ |
|                       | 369         | श्रुतावतार                  | २७०          |
| राज्जतरंगिणी          | ३०९         | 9                           |              |
| राजपूतानाका इति       | हास ३१५     | वट्खण्डागम                  | २३७, ३३६     |
| राजयोग                | ९, ९१, २२९  | वर्प्रामृत                  | <b>२</b> २६  |
| राजावलिकथे            | ३०८         | ₹                           | ī            |
| राष्ट्रकृटाञ          | ३१०, ३११    | समयप्रास्त                  | <b>२</b> १०  |
| रिलीजन ऑफ इं          | डिया २९९    | समयसार                      | ७७, ७८, २०१  |
| ल                     |             | सम हिस्टोरिकल               | _            |
| ल <b>घीयस्त्रय</b>    | १६७, १६८    | किंग्स एंड हि               |              |

52% (2)

| समाधिशतक ७८, ७९, १९५,      | स्टडीन इन् साउथ इन्डियन        |
|----------------------------|--------------------------------|
| २१९                        | जैनिज्म १२६                    |
| सम्मेदशिखरपूजाविधान २४२    | स्वयम्भूस्तोत्र १००            |
| सर्वार्थसिद्धि ६०,१२३, २१० | स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा २३० |
| साइन्टिफिक इंटर            | <b>E</b>                       |
| प्रं टेशन आफ               |                                |
| क्रिश्चियानिटी २२, ४८      | हरिजन-सेवक ३७६                 |
| सागार्थमामृत ८८, ९०, ९३,   | हरिवंदापुराण २५२, २५७, २६१,    |
| 94, 96, 888,               | २६२, २६४                       |
| १५५, २३३, २३४              | हर्ट आफ जैनिजम १०४             |
| सामञ्ञाफलसुत्त १८३         | हिन्दुस्तान रिब्यू २२          |
| सांख्यतत्त्वकौमुदी १९६     | हितापदेश १५१                   |
| सांख्यसूत्र २८             | हिस्यी ऑफ इंडिया १२६, १५१,     |
| चिद्धपूजा २२१              | २७७, ३०४, ३०६,                 |
| सिद्धक्षेत्रपूजासंग्रह २४६ | ३१२, ३९०                       |
| सुभाषितरत्नसन्दाह ३२८      | हेमलेट नाटक                    |

### शुद्धिपत्र

| <b>ঠ</b> ন্ত | पं <del>कि</del> | श्रादाक         | হ্যুক             |
|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
|              |                  | <b>अগু</b> হ    | *                 |
| 8.           | फुटनोट           | Janius          | Janimus           |
| १८           | 88               | विस्तृतकर       | विस्मृत कर        |
| \$ 3         | फुटनोट ५         | wharever        | what ever         |
| 88           | फुरनोट ७         | Pursuit         | Pursuit of truth  |
| 38           | 8                | रहते            | रहते              |
| 38           | १५               | है १            | है                |
| 34           | 88               | उठाईभीर         | <b>उठाई</b> गीर   |
| ३६           | २                | है।             | है                |
| ३७           | फ़ुरनोट ८        | Latter are      | latter Live       |
| ३७ -         | फुरनोट १२        | I can find      | I find            |
| 80           | १६               | पत्पद           | यत्पद             |
| 88           | ۹,,,,            | होती है         | करता है           |
| 88           | फुर्नोट ४        | विपर्येण        | विपर्य <b>येण</b> |
| ४७           | 19               | होती 🔭          | होती              |
| 86           | 8                | differencs      | difference        |
| 46           | 9                | <b>यू</b> रोपकी | यूगेपके           |
| 90 a         | २०               | अन्तरामा        | अन्त∢त्मा         |
| ७६           | 20               | बब्लके          | वबरूलेके          |
| <b>99</b>    | .88              | समस्तलोकका      | समस्त्लो क        |
| 98           | 24               | ज्ञानज्योतिमें  | ज्ञानज्योतिर्मय   |
| ९५           | ષ                | Ideai           | Ideal             |
| 96           | ¢,               | यये             | मये 💮             |
|              |                  |                 |                   |

#### হ্যবিদেস

| 204         | 8           | उम्मगाया                | उम्मग्गया           |
|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 909         | ?9          | III & II                | III, Sc. II         |
| 999         | २१          | Adout                   | About               |
| <b>११</b> ६ | 8           | पंचक                    | पंचम                |
| 288         | 4           | आदि                     | इत्यादि             |
| ११९         | <b>?</b> '9 | मुंग <u>ी</u>           | पुंगी               |
| १२१         | २           | which                   | while               |
| १२१         | ₹           | assesism                | asceticism          |
| १२१         | 8 "         | fractise                | practise            |
| १२१         | 26          | समाधिकरण                | समाधिमरण            |
| 233         | फुटनोट १०   | fishee                  | fishes              |
| <b>१</b> ३४ | ,, 64       | brake                   | broke               |
| १३४         | ,, ७        | afragments              | afragment           |
| 848         | फुटनोट ३    | ment                    | meant               |
| १५१         | फुटनोट ३    | Position                | Positions           |
| १५३         | १३          | मार्मि क                | धार्मि क            |
| \$ 0 \$     | c           | म्रिय                   | प्रिय               |
| १७२         | <b>२१</b>   | म <b>क्य</b> को         | भस्य                |
| १९७         | २०.         | कियाया                  | कियया               |
| २०९         | १२          | होती                    | होता                |
| २३८         | १५          | <b>सुररिंददावंदा</b> धु | सुरवं <b>दिदाधु</b> |
| २४४         | फुटनोट १    | beatific                | beautific           |
| २७६         | <b>?</b> ٩  | ন্তু <b>ত্তি</b>        | बु <b>दिः</b>       |
| २८५         | फुटनोट १०   | Proff                   | Proof               |
| 799         | फुटनोट ३    | Natapulta               | Nathaputta          |
|             |             |                         |                     |

